10.54

॥ ओ३म् ॥

# शास्त्रार्थ केशरी अमर स्वामी अभिनन्दन ग्रन्थ



सम्पादक ठाकुर विक्रमसिंह एम० ए०

प्रकाशक

अमर स्वामी अभिनन्दन समिति आयंसमाज कस्तूरवा नगर (डिफैन्स कालोनी) नई दिल्ली ११०००३

१७ दिसम्बर, १६७८ ई०

Digitized by Arva Samaj Foundation Chennai and eGangotri **१. पुस्तक प्राप्ति स्थान** 

### राजपूताना प्रकाशन

ठा० विक्रमसिंह एम० ए० पाकिट ३ फ्लेट ४८ पश्चिमपुरी, नई दिल्ली-११००६३

२. लाजपतराय आयं

असर स्वामी प्रकाशन

संन्यास आश्रम गाजियाबाद (उ० प्र०)

३. आर्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मन्दिर मार्गे नई दिल्ली

मूल्य : अजिल्द—१२ रुपये सजिल्द— १५ स्पये

मुद्रक : जागृति प्रिटर्स ७१०८, गली पहाड़ वाली, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६

# समर्पण

आर्यजगत् के महान संन्यासी महिष दयानन्द की सेना के महान सेनानी,
ब्राह्मण समाज के पूज्य, क्षत्रीय समाज के अग्रणी महात्गा,
स्वनामधन्य जिन्होंने अपना सर्वस्व आर्य समाज के सिद्धान्तों के
प्रचार एवं प्रसार में समिपत कर दिया। प्रमाण महाणंव
रामायण, गीता, महाभारत के महान व्याख्याता वेद
शास्त्र-उपनिषद मर्मंज, पुराण, कुरान आदि अवैदिक
मतों के मानमर्दन करने वाले, अद्वितीय

वक्ता, जिन्होंने दिग्दिगान्तर में वैदिक सिद्धान्तों की विजय वैजन्ती फहराई ।

### महात्मा भ्रमर स्वामी परिवाजक के प्रति

जिस

दिव्य गुरु ने

''अग्निना अग्नि सिमध्यते'

को जीवन में चरितार्थं कर

हजारों शिष्यों को उपदेशक, भजनोपदेशक,
प्रोफेसर, डाक्टर, बनाकर दिलत पीडितजनों के

हितैषी बना कर समाज को समर्पित किया।

इसी अजेय योद्धा के जीवन के दूधवें वर्ष में सादर समर्पित।

The Court of the Car Service of the Court of

कार कार्य की हुए कुर साम कार्य कार्

कीय के अधारतिय कातत्र प्रधार समित्र

Trade the wrote

The state of the s

e al company of the second company of the se

increal straight in the arm and apparen-

उपहार

Al.





सम्पादक-ठा० विक्रमसिंह एम० ए०

### सम्पादकाय

लगभग दो वर्ष पूर्व पूज्य अमर स्वामी जी महाराज के शिष्य वर्ग एवं श्रद्धालु जनों ने सम्मिलित होकर निर्णय लिया कि महाराज के यशस्वी जीवन एवं निष्काम समाज सेवा के कारण उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया

पूज्य अमर स्वामी जी महाराज का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। जिन्होंने 'अग्निना अग्नि समिष्ठ्यते' को जीवन में चरितार्थ कर हजारों शिष्य समाज को दिये जिनमें आज अनेकों डाक्टर—प्रोफेसर— उपदेशक - पुरोहित भजनोपदेशक बनकर आयंसमाज के काम को बढ़ा रहे हैं साथ ही स्वामी जी महाराज की प्रतिभा का दर्शन करा रहे हैं। आर्य जगत में कई उपदेशक विद्यालय खुले एवं चल रहे हैं किन्तु कुछेक को छोड़कर बढ़िया उपदेशक कम बने हैं परन्तु महाराज के पास जो चार महीने भी रह गया वह महा-महोपदेशक बन गया।

समिति ने सम्पादन एवं घन संग्रह आदि का कार्य मुझे ही सींपा। मैं जो कुछ भी व्यस्त जीवन में से समय निकालकर कर पाया वह आपके सम्मुख है। मैं भी आज इसी रूप में गुरु दक्षिणा दे पाया हूं।

इस महान कार्य में श्री प० ओमप्रकाश जी आर्य पथिक एवं आचार्य जय प्रकाश जी, पं० वेद व्यास जी, लाजपतराय जी आर्य एवं प्रोफेसर वीरपाल जी विद्यालंकार का सहयोग सब तरह से सराहनीय रहा है मैं उनका आभारी हूं ।

प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ जी सहगल 'आर्य रत्न' एवं प्रधान ला॰ सूरजभान जी तथा आर्य समाज ग्रेटर कैलाश के प्रधान श्री शान्ति प्रकाश जी वहल एवं मन्त्री विश्वमित्र जी चड्ढा तथा श्री वेद कुमार जी वेदालंकार मन्त्री आर्य पुरोहित सभा दिल्ली प्रदेश श्री देशराज जी बहल राजेन्द्र नगर, श्री देवराज जी संघीर एडवोकेट हिसार, श्री ओंकार नाथ जी मानकटाला बम्बईका आभारी हूं जिन्होंने सम्पूर्ण व्यवस्था में सहयोग दिया ।

इस ग्रन्थ में अनेक विद्वानों के विभिन्न सैद्धान्तिक लेख समाविष्ट हैं इससे ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है साथ ही कु० सुखलाल जी आर्य मुसाफिर, पं० प्रकाश चन्द्र जी कविरत्न, शास्त्रार्थ महारथी ओम्प्रकाश जी खतौली की रचनाओं ने ग्रन्थ की शोभा बढ़ाई है। मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूं।

श्री शोभाराम जी आर्य ने ग्रन्थ के मुद्रण का कार्य बड़े ही परिश्रम एवं सहृदयता से करके सभी का दिल जीत लिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। अनेक अनिवार्य कारणों से ग्रन्थ के प्रकाशन में विलम्ब हुआ कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं। अच्छाईयां आप सब की हैं। त्रुटियां मेरी हैं क्षमा प्रार्थी हूं। विक्रमसिंह

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

the tribute of the first way is specially be a series

A country with the country and service and the country

DE DOME TO A DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE



# विषय-सूचि

| <b>売</b> o                                                          | q. |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| १. जीवन-वृत्त—ठा० विक्रमसिंह एम० ए०                                 |    |
| २. श्रद्धासुमन खंड (१)                                              | 9  |
| ३ जीवन-चरित्र खंड (२)—प्रो॰ वीरपाल जी विद्यालंकार                   | Ę  |
| ४. एक अमर व्यक्तित्व —श्री शिवकुमारजी शास्त्री संसदसदस्य            | 97 |
| ५. संस्मरण खंड (३) पूज्य १०८ अमर स्वामी जी सरस्वती                  |    |
| —शास्त्रार्थं महारथी पं० विहारी लाल जी शास्त्री                     | 99 |
| ६. अमर स्वामी और राजधनवार का शास्त्रार्थ — आचार्य रामानन्द शास्त्री | 70 |
| ७. पंडित संन्यासी —स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज                      | २४ |
| <ul> <li>मंन्यासी का अभिनन्दन—प्रो० उत्तमचन्द शरर</li> </ul>        | २७ |
| <ol> <li>आर्यसमाज की अमर विभूति—प्रो० नेत्रपाल शास्त्री</li> </ol>  | २८ |
| १०. सनातनधर्मी शास्त्रार्थं महारथी—प्रिं० लक्ष्मीदत्त दीक्षित       | ३२ |
| ११. यह लड़का क्या शास्त्रार्थं करेगा—स्वामी भीष्मजी महाराज          | 38 |
| १२. परिव्राजक अमर स्वामी—पं० प्रकाशचन्द्र कविरत्न                   | 35 |
| १३. बन्दना के इन स्वरों में —आचार्य उमाकान्त जी उपाध्याय            | ३८ |
| १४. माननीय अमर स्वामी जी —प्रो॰ राजेन्द्र जी जिज्ञासु               | ४२ |
| १५. अमरस्तवन —कविवर प्रणव शास्त्री                                  | ४६ |
| १६. पतित पावनी शास्त्रार्थं गंगा—ज्ञानी पिंडीदास जी                 | ४७ |
| १७. शास्त्रार्थं महारथी स्वामी —कवि कस्तूरचन्द जी                   | XX |
| निद. शास्त्रार्थं के केसरी ही हैं—मथुरादास जी वानप्रस्थ             | ४७ |
| १६. चतुर्युं खी ब्रह्मा—दौलतराम शास्त्री                            | 49 |
| २०. महात्मा अमर स्वामी — प्रि० कृष्णचन्द जी                         | ĘX |
| २१. सोना नही खरीदा पुस्तकें खरीदी हैं—ठा० विक्रमसिंह जी एम०ए०       | ६५ |

| २२ Digitized by Arva Samaj Foundation Chennal and eGangotri स्वामी स्वरूपानन्द जी | 90        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| २३. संद्धान्तिक लेख खंड(४)त्रैतवाद—स्वामी रामेश्वरानन्द जी सरस                    |           |
| २४. विषूचिका—डा० प्रज्ञा देवी वाराणसी                                             | 90        |
| २५. कुछ ज्वलन्त समस्यायें — डा० भवानी लाल भारतीय                                  | 59        |
| २६. राजनीति के धुरन्धर स्वामी—जगदेवसिंह सिद्धान्ती                                | 55        |
| २७. सत्य मार्गं का पालन—विश्वनाथ शास्त्री                                         | 58        |
| २८. मर्हाष के हृदय की पुकार —प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु                             | <b>F3</b> |
| २६. अमर विजेता—पंo चन्दसेन आर्य का अस्ति का का                                    | 8 इ       |
| ३०. कुरान की अनुसन्धान्तमक पं० देवप्रकाश आलिमफाजिल                                | 63        |
| ३१. मुसलमानों की कहानी के विषय में स्वामी धर्मानन्द सरस्वती                       | 909       |
| ३२. कुरान एवं अन्य मतालम्बी-पं० रामचन्द्र देहलवी शास्त्रार्थ महारथ                | ति १९०    |
| ३३. गाय और कुरान-पं० महेशप्रशाद मौलवी                                             | 978       |
| ३४. महर्षि दयानन्द कब और कहाँपं० महेश प्रसाद मौलवी                                | 934       |
| ३५. वृझ सजीव हैं —स्वामी रामेश्वरानन्द जी सरस्वती                                 | 947       |
| ३६. गास्त्रार्थ युग की झलकियां—पं० विहारीलाल जी शास्त्री                          | १५४       |
| ३७. महाराज के सानिब्य से खंड (५) पुरोहित                                          | Ho do     |
| —अमर स्वामी जी महाराज                                                             | १४६       |
| ३८. आयु घट बढ़ सकती है — अमर स्वामी जी महाराज                                     | 950       |
| ३६. शास्त्रार्थ के मैदान में— "                                                   | १७५       |
| ८०. बिविध                                                                         | 398       |

STRUCT TO STRUCT OFFICE OF THE PARTY OF

preside the factor starting that a the clinical at

क रावित प्रवास भारता वे स्था प्रशास करें। प्रशास की

the province of the state of the service of

हैं। जातार हे सारी हो है... जन्ममा की मानुसार

I SHE BUR APPER - BERSONS' AP

firsts property that for the



CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

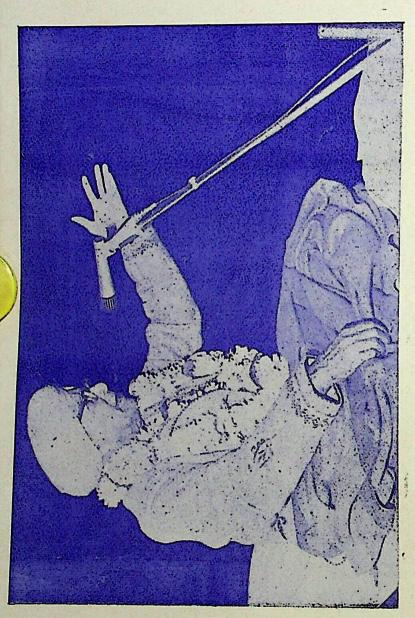

# ो प्रमर स्वामो जी महाराज भाषण देते हुए आर्थसमाज वस्वई सन् १९७६ ई०

### श्री अमर स्वामी जी सरस्वती

श्री अमर स्वामी जी सरस्वती का आर्य समाज के संन्यासी मण्डल में एक विशेष स्थान है। संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने से पूर्व वे ठाकुर अमर सिंह

जी 'आर्य मुसाफिर' के रूप में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक के पद पर रहते हुए अविभाजित पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रान्तों में वैदिक धर्म प्रचारार्थ भ्रमण करते रहे। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के पुराने महोपदेशकों में श्री मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री, श्री पं० बुद्धदेव जी मीरपुरी तथा श्री ठाकुर अमर सिंह जो 'आर्य मुसाफिर' विशेष ख्याति प्राप्त महोपदेशक थे। श्री मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री तथा श्री पं० बुद्ध देव जी 'मीरपुरी' तो दिवंगत हो गए हैं। अब उस समय की निशानी के

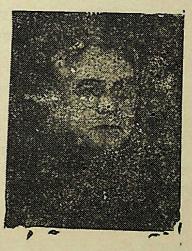

रूप में केवल श्री ठाकुर अमर सिंह जी ला॰ सूरजभान जी सभा प्रधान 'आर्य मुसाफिर' (श्री अमर स्वामी जी सरस्वती) हमारे समक्ष हैं।

श्री अमर स्वामी जी सरस्वती शास्त्रार्थं कला के मर्मज्ञ हैं। लगभग सभी प्रसिद्ध पौराणिक शास्त्रार्थं महारिथयों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थं किए हैं। इन शास्त्रार्थों में उनकी हाजिर जवाबी, विद्वता तथा शास्त्रार्थं कला में निपुणता के पर्याप्त प्रमाण मिलते रहे हैं। इस्लाम तथा ईसाई मत के विद्वानों के साथ भी उनके सफल शास्त्रार्थं हुए हैं।

पं भोजदत्त जी 'आर्य मुसाफिर 'द्वारा संस्थापित' आर्य मुसाफिर विद्यालय आगरा' के स्नातक होते ही १९१८ ई० में इन्होंने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपदेशक के रूप में वैदिक धर्म प्रचार के पुनीत कार्य को

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri करना आरम्भ किया। इस प्रकार लगभग ६० वर्ष स्वामी जो को महर्षि दया- नन्द के मिश्नन का प्रसार करते हुए हो गए हैं। इस लिए मैं उचित समझता हूँ कि उनकी दीर्घ सेवा को समक्ष रखते हुए उनका हार्दिक अभिनन्दन किया जाए। यह जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अमर स्वामी जी का अभि- नन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

स्वामी जी इस आयु में भी वैदिक धर्म प्रचार करने में रत हैं। वे जहाँ अपने प्रवचनों, व्याख्यानों तथा शास्त्राओं द्वारा समस्त भारत में भ्रमण करते हैं, वहाँ आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मुख पत्र 'आयं जगत' के सम्पादक के रूप में लेखनी के द्वारा भी अपने विचारों से जनता को लाभान्वित करते हैं। आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के इतिहास लेखन का कार्य भी स्वामी जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। इतिहास लेखन के उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य के करने के लिए वे सर्वथा उपयुक्त महानुभाव हैं। क्योंकि सभा के इतिहास से संवंधित अनेक घटनाओं का स्वामी जी ने स्वयं साक्षात्कार किया है।

मेरे लिए यह चिन्ता का विषय है कि आर्य समाज की पुरानी पीढ़ी के महानुभाव इस असार संसार से एक-एक करके कमशः दिवगंत होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में श्री अमर स्वामी जी का दम गनीमत है। मैं परम पिता परमात्मा से उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। वे सौ वर्ष से भी अधिक आयु को भोगें तथा वैदिक धर्म के प्रचार में लगे रहें। आर्य समाज को स्वामी जी की सेवाओं की अभी वहुत.आवश्यकता है।

### म्रादर्श गुरु

पूज्य अमर स्वामी जी महाराज को यूंतो मैं जन्म से ही जानता हूं उनकी ख्याति ठा० अमरसिंह जी शास्त्रार्थ केसरी के रूप में सर्वत्र थी किन्तु

जब मैं आर्य केन्द्रीय सभा दिल्ली का महामंत्री बना तो स्वामी जी महाराज से विशेष परिचय हुआ। सभा वर्ष में कई महत्वपूर्ण पर्व राजधानी में मनाती है जिनमें देश के बड़े २ नेता भाग लेते हैं। ऐसी किसी भी सभा की अध्यक्षता करने के लिए ऐसे संन्यासी की आवप्यकता अनुभव होती थी जो विद्वता के साथ २ उच्च कोटि का बक्ता भी हो, ऐसे में मेरी निगाह बरवस पूज्य अमर स्वामी जी, महाराज की ओर उठ जाती थी जो कि सभा की शोभा हैं।

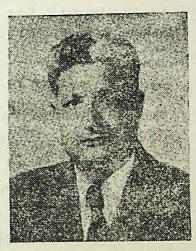

दिनों दिन पूज्य स्वामी जी महाराज से मेरा सम्बन्ध प्रगाढ़तर होता चला गया और मेरे सुपुत्र अजय सहगल के शुभ विवाह पर पधार कर स्वामी जी महाराज ने नव दम्पत्ति को आशीर्वाद दिया तथा विवाह संस्कार भी उनके सुयोग्य शिष्य ओजस्वी वक्ता थी विकर्मासह जी शास्त्री द्वारा सम्पन्न कराया गया। साथ ही श्रद्धेय शिव कुमार जी शास्त्री एवं स्वामी सत्यप्रकाश जी ने भी आशीर्वाद दिया तथा उन सवको भी जब मैंने अमर स्वामी जी महाराज के प्रति नमन करते पाया तो मैंने समझा कि विद्वानों में विद्या से कौन वड़ा है।

मेरे प्रिय मित्र पं० प्रकाशवीर शास्त्री जी तो जब भी चर्चा चलती तो कहते कि अमर स्वामी जी महाराज अपने ढंग के उदात्त मना एक ही हैं। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मंत्री बनने के बाद सभा का इतिहास लिखने के लिये भी स्वामी जी महाराज को ही सबसे प्रमुख व्यक्ति माना गया। ऐसे महा मानव के प्रति मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूं।

रामनाथ सहगल मंत्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मंदिर मार्ग नई दिल्ली

### विज्ञप्ति

पूज्य अमर स्वामी जी महाराज ने संसार के उन सभी लोगों को चुनौती दी है जो वैदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध मान्यतायें रखते हैं। साथ ही उन आर्य विद्वानों को भी जो स्वामी दयानन्द जी महाराज के मन्तव्यों का उल्टा-सीधा अर्थ लगाकर अपने वेद विरुद्ध मत का पोषण करना चाहते हैं अथवा कर्म-काण्ड के नाम पर अहं पंडितं मन्यमानाः समझते हैं। चौवीसों घंटे स्वामी जी महाराज शास्त्रार्थ के लिये समुद्धतं हैं। है कोई माई का लाल जो इस अपराजेय योद्धा के सम्मुख डट सके। दुनिया के लोगो अब अमर स्वामी का शरीर जरूर दूर वर्ष का बूड़ा हो गया किन्तु मस्तिष्क अब भी जवान है इस प्रमाण सागर में कितने ही विद्धान् गोता लगाकर डूब गये अब और कौन डूबने के लिये तैयार होगा। इस ज्ञान भंवर में बड़े-बड़े तैराक चक्कर खा गये हैं किन्तु अब भी स्वामी जी महाराज की चुनौती वरकरार है। उठो आओ शंका निवारण करो फिर न कहना कि दिल की तमन्ना दिल में ही रह गई है।

-सम्पादक

# जीवन-वृत्त (ठाकुर विक्रमसिंह एम.ए.)

- जन्म—बैशाख कृष्ण द्वितीया विट सम्बत् १६५१
   अप्रैल सन १८४४ ई० ग्राम अरिनयाँ जिला बुलन्दशहर
- २. वंश राजपूत चौहान गोत्रीय
- ३. शिक्षा—सन् १६१४ तक हिन्दी-संस्कृत, राधाकृष्ण पाठशाला खुर्जा जि० बुलन्दशहर सन् १६१४ से १६१८ तक चार वर्षे तक आर्यं मुसाफिर विद्यालय आगरा में संस्कृत-फारसी-अरवी तथा वैदिक सिद्धान्तों का अध्ययन किया ।
- ४. विवाह—सन् १९१४ में विवाह हुआ।
- ५. स्नातक-अप्रैल १६१८ में स्नातक बने ।
- ६. गृहस्थ-गृहस्थ में जया और विजया दो सुपुत्री तथा-मृत्युञ्जय, शत्रुञ्जय एवं धनञ्जय तीन पुत्र रत्न प्राप्त हुये।
- ७. सत्याग्रह—सन् १६१६ में घौलपुर में महाराज उदयभान सिंह ने वजीर काजी अजीजुद्दीन की शरारत से आयें समाज मंदिर गिरवा कर मोटर हाऊस बनवाना था। मुसाफिर विद्यालय से जस्था गया जिसमें पं० विहारी लाल जी शास्त्री-मौलवी महेशप्रशाद जी आलिम फाजिल-केदार नाथ पांडे (पं० राहुल सांक्रतायन) आदि के साथ ठाकुर अमर्रीसह जी भी थे।
  - प्रदेशक—अक्टूबर १९१६ में महात्मा हंसराज जी के आग्रह पर
     आर्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा में उपदेशक बने ।
- ह. प्रथम शास्त्रार्थ—सन् १९९६ में पिंडी घेप कैम्बलपुर अटक (पाकिस्तान) में शास्त्रार्थ किया।
- १०. सन् १९१६ में सभा छोड़कर दर्शनानन्द उपदेशक मंडल एवं विद्या-लय लाहौर में बनाया ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

११. सन् १६२१ में महात्मा हंसराज जी ने महात्मा खुशहाल चन्द (आनन्द स्वामी) एवं मस्तान जी बी. ए. को भेजकर सभा में बुलवा लिया।

१२. सन् १६२३ में हापुड में एक माह कार्य करके ५० ईसाई शुद्ध किये तथा ईसाईयों का वहां से अड्डा ही उखाड दिया और वर्तमान आर्य समाज आज वहां ईसाईयों की भूमि पर खडा हुआ है।

१३. सन् १९२३ में ही आगरा में मलकानों की शुद्धि प्रारम्भ की ।

रै४. सन् १६२३ में ही ठाकुर इन्द्रवर्मा महोपदेशक की बहिन प्रेमवती पूर्वनाम नारायणादेवी से ग्रा॰ नहोठी जि॰ अलीगढ से विवाह हुआ। प्रथम पत्नी का देहान्त हो गया था।

१५. सन् १६२७ में होश्यारपुर में पुरोहित विद्यालय के आचार्य बने ।
१६. सन् १६३५ में सीमा प्रान्त (एप्टाबाद) में भयंकर अग्निकांड हुआ
वहाँ एक माह तक रह कर ऋषि लंगर जारी रक्खा

१७. सन् १६३५ में शास्त्रार्थ विधवा विवाह पर सनातन धर्मियों की ओर से ही ठाकुर अमर्रासह जी गये और सनातन धर्मी पं० कालूरामजी शास्त्री से जि० होश्यारपुर (पंजाव) में शास्त्रार्थ कर विजय श्री पाई।

१८. सन् १६३६ में हैदराबाद में निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह किया जिसने आर्य समाज के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा दिया था ४।। माह तक जेल में रहे साथ में ला॰ खुशहालचन्द जी, कु॰ सुखलाल जी, धुरेन्द्र शास्त्री आदि थे।

१६. सन् १६४१ में नूरपुर जिला० कांगडा में बूचड खाना बनने का विरोध करने पर २ माह धर्मशाला की जेल में रहे।

२०. सन् १९४४ में आर्योपदेशक विद्यालय मोहन नगर (हरिद्वार) के आचार्य बने ।

२१. सन् १६४७ में भारत विभाजन के साथ सभा छोड़ दी।

२२. सन् १९४१ में अपनी जन्मभूमि ग्राम अरिनया में उपदेशक विद्या-लय खोला।

२३. सन् १६५१ में भयंकर वायु प्रकोप से घुटने बेकार हो गये और एक वर्ष तक चारपाई पर लेटे ही रहे फिर प्रभु CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

- Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaj and eGangotri कृपा से जीवन पाया और ४ वर्षों तक लकड़ी वर्गल में लगाकर चलते रहे। अब भी घुटनों में दर्द रहता है।
- २४. सन् १९५७ में हिन्दी सत्याग्रह (पंजाव) में काम किया किन्तु गिर-फतार किसी ने न किया।
- २४. सन् १६५८ में आर्यसमाज कलकत्ता १६ विधान सरणी के धर्मा-चार्य बने साथ ही आर्य संसार और आर्य समाज पत्रों का सम्पादन किया। आर्यसमाज में महर्षि दयानन्द औषधालय खोला जो आज भी वह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और आपकी सेवा की याद दिला रहा है।
- २६. सन् १९६१ में दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में अध्यापन कार्य किया।
- २७. सन् १६६२ में उपदेशक विद्यालय हापुड के आचार्य वने । (मैं भी वहीं पर पढ़ा और स्नातक वना) सम्पादक ।
- २८. सन् १९६५ में वेद पथ मासिक पत्र का सम्पादन संन्यास आश्रम गाजियाबाद से किया जिसका प्रबन्ध स्वामी विज्ञाना-नन्द जी करते थे।
- २६. सन् १६६५ में गौरक्षा आन्दोलन में अम्बाला की सैन्ट्रल जेल में रहे।
- ३०. सन् १६६७ में वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर (हरिद्वार) में स्वामी विवे-कानन्द जी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली तथा महात्मा अमर स्वामी परिव्राजक के नाम से प्रसिद्ध हुये।
- ३१. सन् १९७७ में आयं प्रादेशिक सभा के पत्र आयं जगत के सम्पादक वने ।
- ३२. सन् १९७८ में आर्य प्रादेशिक सभा का इतिहास लिखा। अब भी अनवरत—लेख एवं उपदेश से जीवन के ८५ वर्ष में भी वेद प्रचार करते हुए महर्षि दयानन्द की कीर्ति फैला रहे हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# श्रद्धा सुमन खंड (१)

१—महात्मा अमर स्वामी जी महाराज जिन्हें मैं आर्य समाज के बचपन से जानता और मानता हूं। मेरे परम सहयोगी, आर्य समाज के रत्न-शास्त्रार्थ के केसरी- अद्वितीय वक्ता की शान आज भी मस्तक झुका देती है। संन्यासी तो वास्तव में ये ही हैं। महाराज का हार्दिक अभिनन्दन है।

- आनन्द स्वामी सरस्वती

२—मैं दर्शन का महा पंडित स्वयं को मानता था किन्तु एक दिन जब दर्शनों पर पूज्य अमर स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुना तो पता लगा कि मैं दर्शन के महा समुद्र के किनारे खड़ा था और वो बीच में थे।

-स्वामी ब्रह्मानन्द दण्डी एटा

३—वचपन से ही पूज्य अमर स्वामी जी महाराज की स्मृति मन में समा गई थी जिसे मैंने ठा० अमरिसंह जी शास्त्रार्थ-महारथी के रूप में प्रथम वार देखा था। इस महापंडित दिग्गज का अभिनन्दन युवकों में भव्य भावना भरेगा। महिंव दयानन्द की प्रचार कड़ी में आर्य समाज के गौरव, पंडितों की प्रथम पंक्ति में आने वाले, क्षत्रियों के सिरमौर, साधुओं में महा तपस्वी सीधे-सादे गुरु अमर स्वामी जी को शत-शत प्रणाम

-- पं**० प्रकाशवीर** शास्त्री संसद सदस्य

४—श्री स्वामी जी संन्यास लेने से पूर्व ठा० अमर्रासह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे आर्य प्रादेशिक सभा के वर्षों तक महोपदेशक पद पर प्रचार कार्य करते रहे।

उन्होंने अपने जीवन में हजारों शास्त्रार्थ किये। उनका अगाध स्वाध्याय आयं जगत् में प्रसिद्ध है। वैदिक धर्म के मंडन एवं अवैदिक मतों के खण्डन में जितने प्रमाण उनके पास हैं, शायद ही अन्य किसी विद्वान के पास हों। इसके अतिरिक्त आर्य समाज ने जितने भी आंदोलन चलाए हैं उन सबमें उनका सिक्रय सहयोग रहा है। हैदराबाद आंदोलन में वे एक प्रभावशाली जत्था लेकर गये थे। हिन्दी आंदोलन में उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया।

संन्यास लेकर पूज्य अमर स्वामी जी के नाम से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री स्वामी जी ने वैदिक धर्म के दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस ढंग से किया है कि जन सामान्य के लिए भी वह प्रेरणा स्रोत बन गये।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि परमिपता परमात्मा उन्हें शतायु करें। प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा —रामगोपाल वानप्रस्थ

५—श्री अमर स्वामी जी (पूर्व ठा० अमर सिंह जी) का सम्पूर्ण जीवन आयं समाज और उसकी सेवा पर समिपत रहा है और वह अनुकरणीय कीर्तिमानों से परिपोषित है। स्वामी जी ने मौखिक एवं लेखवढ़ प्रचार के द्वारा सेवा की है और आयं समाज का साहित्य सुदृढ़ किया है। शास्त्रार्थ करने में वे वड़े निपुण रहे हैं और उनकी गणना इने-गिने शास्त्रार्थ महारथियों में होती है। परमात्मा उन्हें शतायु करे।

ने-गिन शास्त्राथ महाराथया म होता है। परमारमा उन्हें गतानु गर । —ओम प्रकाश पुरुषार्थी संसद सदस्य

मंत्री सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा

६ — पूज्य अमर स्वामी जी महाराज मेरे समकालीन हैं। डी० ए० वी०कालिज प्रबन्धकर्त्रा सभा के प्रधान होने के नाते तथा प्रावेशिक आयं प्रतिनिधि सभा का भी प्रधान होने से बहुत पूर्व से इन्हें भली भांति जानता हूं और सभा के उपदेशकों में इन्हीं का स्थान सर्वोच्च था। ये सारे जीवन मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं। इस मित्रता पर मुझे नाज है इनके स्वाध्याय पर मुझे गहरी आस्था है। परमात्मा से दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हुए हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

—डा॰ गोवर्ध नलाल दत्त, नई दिल्ली पूर्व उपकुलपित, प्रधान डी. ए. बी. मैनेजिंग कमैटी एवं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा

द-पूज्य अगर स्वामी जी महाराज आर्य समाज के सजग प्रहरी हैं जब भी सिद्धान्त विरुद्ध चर्चा चलती तो शास्त्रार्थ के लिये स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और महिष दयानन्द के सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा करते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं।

—रामशरण दास आहुजा

मंत्री टंकारा सहायक समिति, १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली

ह — आय समाज को प्रारम्भ से ही संन्यासियों पर गर्व रहा है। अमर सवामी जी इस प्रृंखला में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। उनके चरणों में मेरा विनय अभिनन्दन है। वह सब तरह से मेरे से वड़े हैं। — स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद

१० — हो सत्कार अमर स्वामी का मुझे बहुत आल्हाद। रोम-रोम मेरा देता है उनको आणीर्वाद॥ —बिहारीलाल णास्त्री बरेली

११—पंडितों की मंडली में शोभायमान पूज्य अमर स्वामी जी महाराज का किन शब्दों में गुणगान करूं। —पं० देवप्रकाश अमृतसर

१२ —श्री अमर स्वामी जी महाराज सूर्य हैं और हम सब टिमटिमाते दीपक हैं।
—श्रो० रत्नसिंह गाजियाबाद

१३—काम किये निष्काम, धर्म हित बढ़ चढ़ करके।
लड़े धर्म हित सदा, तली पर सिर धर करके।।
संकट सहे अनेक, नहीं किचित घवराए।
गुणी विप्र मितमान, सभी के पूज्य कहाये।।
—प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु अबोहर

१४--पूज्य अमर स्वामी जी महाराज ने जो आर्य समाज की सेवा की है वह आने वाली पीढ़ियों का मार्ग दर्शन करती रहेगी। उनकी विद्वता- ऋषि-प्रेम-नवयुवकों से स्नेह तथा यह लोह लेखनी उन्हीं के हिस्से में आ पाई है। इस समय उनकी तुलना का व्यक्तित्व खोज पाना आसान नहीं। आपने सर्वस्व-आर्य समाज के लिए लगा दिया है। मुझे जीवन में पूज्य स्वामी जी से बहुत प्रेरणा मिली है।

वह सलामत रहें हजार वर्ष, हर वर्ष के हों दिन पचास हजार। —डा० रामप्रकाश चंडीगढ़

१४—दीन दयालु, गुरुवर शिरोमणि, पुराण मत मर्दन, भयंकर गर्जन को शत् शत् प्रणाम ।

—प्रो० वीरपाल विद्यालंकार पिलखुआ

१६ — धर्म धुरन्धर- आर्यंकुल दिवाकर, आर्यंसमाज के गौरव महाराज अमर स्वामी जी को जिनके चरणों में वर्षों बैठ सरस्वती की आराधना की नमस्कार करता हूं।

-- आचार्य जयप्रकाश सिकन्द्रावाद

१७— धर्म धुरीण ध्यान में लावें, कुटील, कुचील, कुपात्र न पावें।
हे अमर स्वामी आपका ज्ञान, एक सहारा आपका धाम।
—वेदप्रकाश शास्त्री फाजिल्का

१ - संसार में कुछ व्यक्ति युग पुरुष के रूप में उत्पन्न होते हैं जो विश्व में व्यापक समस्याओं के समाधान के लिये आते हैं। आर्य समाज के प्रारम्भिक काल में जो कतिपय व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिन्होंने आयं समाज को चार चांद लगाये, उन्हीं महाप्रुषों में आदरणीय अमर स्वामी जी (श्री ठा० अमरसिंह जी) महाराज का नाम आता है। "अविद्या के नाश और विद्या की विद्व" के पवित्र कार्य में अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने लगा दिया । विभिन्न मत मतान्तरों के असंख्य ग्रन्थों का अध्ययन उनके शास्त्रार्थों में प्रकट होता है। प्रमाणों का तो उन्हें "साइक्लोपिडिया" कहा जाता है। स्वभाव से मिलनसार आर्य जगत में आने वाले प्रत्येक नए वक्ता को स्नेह प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति उनका विशेष गुण है। शास्त्रार्थों में निर्भीकता के साथ उनके चेहरे की मृद्र मुस्कान को जिन्होंने देखा है वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते शास्त्रार्थ से पूर्व पर्याप्त तैयारी करते और कराते हैं। मुझे कतिपय शास्त्रार्थों से पूर्व अपने पास बुलाकर प्रमाणों को लिखाना, युक्तियों और तर्कों की जान-कारी वह देते रहे हैं उन्होंने विना अन्य सामाजिक सहयोग के भी केवल अपने साहस-परिश्रम और उत्साह के बल पर आर्य जगत को अपने योग्य शिष्य देकर उपकृत किया है।

मैं उनके सुन्दर स्वास्थ्य सहित दीर्घ आयुष्य की कामना करता हूं।
—शास्त्रार्थ महारथी ओम्प्रकाश शास्त्री खतौली

१६—श्रद्धेय पूज्य अमर स्वामी जी महाराज ने भारत के अनेक मत-मतान्तरों से भारी शास्त्रार्थ किये हैं और सर्वत्र विजय प्राप्त की है। वे राजनीति के भी घुरन्धर विद्वान् हैं उन्हें नमस्ते करता हूं।

-जगदेवसिंह सिद्धान्ती शास्त्री दिल्ली

### भा३म्

२० — उभावैव नमस्यो मे ऽमर्रासही यथार्थंतः ।

कर्ता चामरकोषस्य प्रमाणानां च षट्पदः ॥१॥

मानसे मानसं यस्य मस्तके निगमागमाः ।

भुजयोर्बेलशांलित्वं पादयोः प्रतियोगिनः ॥२॥

-दौलतराम शास्त्री अमृतसर

२९—आर्य समाज के प्रसिद्ध संन्यासी, शास्त्रार्थ महारथी महान् तार्किक, प्रत्युत्पन्न मित, प्रतिवादी भयंकर, अनेक भाषाविज्ञ, पुरातन महोपदेशक माननीय अमर स्वामी जी महाराज का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।
—प्रिन्सिपल कृष्णचन्द्र एम० ए० सह-सम्पादक--'आर्यंजगत्'

२२--- महर्षि दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास में लिखा है---

"जव सच्चा उपदेश न रहा तव आर्यावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। क्योंकि—उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तिसिद्धिः।। इतरथान्ध-परम्परा ॥ सांख्य सू० ॥ अर्थात् जव उत्तम-उत्तम उपदेशक होते हैं तव अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं। और जव उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अन्ध परम्परा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुप उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अन्ध परम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है।"

सच्चे, अच्छे और महान उपदेशकों की राष्ट्र को आवश्यकता हैं। जव जव मैं श्री अमर स्वामी जी से मिला हूं तब तब उन्होंने उपदेशकों की स्थिति पर चिन्ता ब्यक्त की है। श्री अमर स्वामी जी महाराज चाहते हैं। कि देश को और आर्य समाज को बढ़िया से उपदेशक उपलब्ध हों और वे अपने तेज-स्वी विचारों और जीवनों द्वारा देश का निर्माण करें।

श्री अमर स्वामी जी महाराज सदा सर्वदा उपदेशकों के अधिकारों के

लिए तथा प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहे हैं।

परमिपता परमात्मा से प्रार्थना है कि श्री स्वामीजी महाराज को स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें ताकि स्वामी जी महाराज देश और आर्यसमाज की चिरकाल सेवा करते रहें।

—आचार्य पुरुषोत्तम वेद प्रचार अधिष्ठाता आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा मन्दिर मार्ग-नई दिल्ली

# जीवन चरित्र खण्ड (२)

inches a company of the first

(प्रो॰ वीरपाल जी विद्यालंकार पिलखुवा)

वंश और जन्म स्थान :-

भारत के अन्तिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान (राय पिथौरा) के वंशज अधिक जिला अलीगढ़ और कुछ जि॰ बुलन्दशहर में निवास करते हैं। उन्हीं चौहान राजपूतों का एक ग्राम अरिनयां जिला बुलन्दशहर से वीस और खुर्जा से नौ मील पूर्व को जी॰ टी॰ रोड पर स्थित है। उस ग्राम में बड़े वीर स्वभाव के प्रतापी राजपूत ठाकुर कुंवर्रासह जी थे। उनके छ: पुत्र थे— एक ठाकुर टीकमिंसह जी दूसरे ठा॰ चन्दनिंसह तीसरे ठा॰ हुलासीसिंह जी चौथे ठा॰ मुंशी सामलिंसह जी पांचवे ठा॰ गणपतिंसह जी छठे ठा॰ शहजादिंसह थे। ठा॰ कुंवर्रासह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री ठा॰ टीकमिंसह जी के एक पुत्री और तीन पुत्र थे: बड़े ठा॰ गोकुलिंसह जी दूसरे ठा॰ सरदार्रासह जी तीसरे ठा॰ अमरिंसह जी।

### ग्राम पर श्रंग्रेज सरकार की कूर वृष्टि

सन् १०५७ के भारत स्वतन्त्रता संग्राम के समय इस ग्राम के लोगों ने दो अंग्रेजों को मारकर भूमि में दबा दिया था। इस ग्राम के बाहर ग्राम से एक फर्लाङ्ग की दूरी पर उन अंग्रेजों का बंगला था। उस बंगले में स्त्रियों और बच्चों के सहित वह रहते थे और ग्राम अरिनयां तथा उसके निकट चारों ओर के ग्रामवासियों को वह अंग्रेजों के भक्त बने रहने का उपदेश करते और इराते रहते थे। अरिनयां ग्रामवासियों ने उन दोनों अंग्रेजों को मारकर भूमि में दबा दिया और उनके स्त्री बच्चों को अपनी सवारियों में बैठाकर मेरठ अंग्रेजों की छावनी में पहुंचा दिया। छावनी के कमाण्डर ने उनको वफादारी का परवाना लिखकर दे दिया।

दो अंग्रेजों के मरने की सूचना पाकर अंग्रेजों ने अरिनयां के पास दो तोपें लगा दीं। गांव को तोपों से उड़ाया जाना था। यह सूचना पाकर दूसरी अरिनयां के जमीदार ठा० पदमसिंह जी जो २८ गांवों के मालिक थे

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

वह इस अरिनयां में आये और इस गांव को उड़ाये जाने से बचा लिया वह अंग्रेजों के बड़े वफादार माने जाते थे। अंग्रेज उनका कहना मानते थे। गांव बचाया गया पर अंग्रेजों की कूर दृष्टि इस ग्राम पर बनी ही रही। (ठा० टीकमसिंह जी के तीसरे पुत्र अमरिसंह जी का जन्म माता राजकुमारी जी के उदर से वैशाख कुष्ण २ द्वितीया सं० १९५१ सन् १८६४ में हुआ।

ठा० टीकमसिंह जी ने कर्णवास में ऋषि दयानन्द जी के दर्शन किये और एक व्यावरान भी सुना था पहिने पहल ऋषि दयानन्द जी तथा उनके कुछ विचार ग्राम अरिनयां में पहुंचे पीछे महिष दयानन्द जी के शिष्य—श्री ठा० महावीर सिंह जी तथा श्री ठा० गिरवरसिंह जी, का सम्बन्ध (रिश्ता) इस ग्राम से हो गया इस प्रकार इस ग्राम में आर्य समाज की स्थापना हो गई।

श्री ठा० टीकमसिंह जी के छोटे भाई मुंशी सांवलिंसह जी, पोस्ट मास्टर ठा० वलवन्तिसह जी, ठा० तेजरामिंसह जी, ठा० नारायणिंसह जी, ठा० तोताराम जी, श्री नेतराम जी स्वर्णकार, ला० जौहरीमल जी पटवारी और ला० कोमलिकशोर जी आदि आर्य समाज के संचालक हो गये।

ठा० सरदारिसह जी (ठा० अमरिसह जी के बड़े भाई) उपदेशक हो गये श्री कुंवर सुखलाल जी ऐसे भजनोपदेशक हुए कि—उनके जैसा प्रभाव न किसी उपदेशक का हुआ न किसी भजनोपदेशक का। वह देश भर में प्रसिद्ध हो गये।

श्री ठा० टीकमसिंह जी के तीसरे अर्थात् सबसे छोटे पुत्र अमरसिंह जी पौराणिक रहे और पौराणिक पन्य की ओर से वाद विवाद भी करते रहे। अमरसिंह जी की जिल्ला—

हिन्दी की शिक्षा अरिनयां और कैरोला में लेकर संस्कृत—लघु कौमुदी और व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी आदि खुर्जा में महा पण्डित चण्डीप्रसाद जी तथा ऐसे ही महाविद्वान् पं० परमानन्द जी से पढ़ी।

श्री कुंवर युखलाल जी आर्य मुसाफिर अमर्रासह जी को आगरा ले गये और वहां श्री भोजदत्त जी आर्य मुसाफिर द्वारा संस्थापित और संचालित "मुसाफिर विद्यालय" में श्री डा॰ लक्ष्मीदत्त जी आर्य मुसाफिर के संरक्षण में श्री पं॰ विहारीलाल जी शास्त्री आदि पण्डितों से—संस्कृत तथा मौलवी करीमुद्दीन जी मौलवी फ़ाज़िल से फ़ारसी अरबी और कु.रआन आदि को भली-भाँति पढ़ा।

सत्याप्रह्— अनुक्र विवाह राज्य । अनुक्र काम जाहा वर्ष धौलपुर (राजस्थान) में महाराजा श्री उदयभानसिंह जी और उनके प्रधानमन्त्री काजी अजीजुद्दीन साहिब थे उन्होंने धौलपुर के आये समाज मन्दिर को गिरवा दिया था और उस स्थान पर एक मोटर हाऊस बनाना आरम्भ कर दिया था। उसके विरुद्ध सत्याग्रह करने को सबसे पहला जत्था मुसाफिर विद्यालय आगरा से गया था।

उस जत्थे में अमर्रासह जी भी थे तथा अन्य श्री पं० विहारीलाल जी शास्त्री काव्यतीर्थ, श्री साधू महेश प्रसाद जी मौलवी फाजिल, केदारनाय जी पाण्डेय (जो पीछे राहुल सांकृत्यायन बने) श्री रामचन्द्र जी आर्य मुसा-फिर, श्री बाबूनायमल जी अधिष्ठाता, आर्य मित्र आदि थे।

वह सत्याग्रह आर्थ समाज के एक बड़े नेता के भ्रम में पड़ जाने के कारण असफल हो गया था।

### उपदेशक पद पर नियुक्त :---

श्री महात्मा हंसराज जी द्वारा बुलाये जाने पर लाहौर जाकर अक्टूबर सन् १९१८ को आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पञ्जाव, सिन्ध बिलोचिस्तान के उपदेशक नियुक्त हुए।

सन् १६२० में लाहौर में श्री दर्शनानन्द उपदेशक मण्डल और दर्शनानन्द उपदेशक विद्यालय की स्थापना की।

सन् १६२७ में होशियारपुर पंजाब में श्री लाला देवीचन्द जी एम० ए० द्वारा खोले गये पुरोहित विद्यालय के आचार्य बनाये गये।

सन् १९४४ में मोहन आश्रम हरिद्वार में आर्थोपदेशक महाविद्यालय खोला गया उसका आचार्य पं० अमरसिंह जी को बनाया गया।

### ग्रास्त्रार्थ:---

पिण्डी घेप जिला केम्बलपुर कोहाट (सीमा प्रान्त) पौराणिकों से शास्त्रार्थ हुए:-बहोमल्ली जिला स्थालकोट पतरैडी जिला अम्बाला चूनियां जिला लाहौर, गिदड़वाहा मण्डी जिला-फिरोजपुर, डच कोट जिला लायलपुर, मियांनी जिला शाहपुर, होशियारपुर पंजाव, भौं बहादुरपुर जिला बूलन्दशहर, अरिनयां जिला बूलन्दशहर हरदुआगंज जिला अलीगढ़, वांकनेर जिला अलीगढ़ राजधनवार जिला हजारीबाग (बिहार) गढ़मुक्तेश्वर जिला मेरठ, झंलम (पञ्जाव) इसी प्रकार पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, जम्मू,

कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विहार, मध्य प्रदेश, बम्वई और वंगाल आदि प्रान्तों में असंख्य शास्त्रार्थ और मुवाहिसे किये। जिनकी गिनती करना किन है।

जिन-जिन विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किये उनमें से मुख्य मुख्य के नाम ये हैं:—

कविरत्न पं० अखिलानन्द जी, पं० माधवाचार जी, पं० कालूराम जी शास्त्री, पं० भीमसेन जी, पं० श्री कृष्ण जी शास्त्री, जैनियों सें:—

पं० राजेन्द्र कुमार जी शास्त्री, स्वामी कर्मानन्द जी आदि ईसाईयों में :—

पादरी अट्डुलहक जी मन्तकी, पादरी एस॰ एम॰ पाल जी, पादरी रलाराम जी और पादरी जगन्नाथ जी आदि मुसलमानों में:—

मौलाना सनाउल्ला साहव अमृतसरी, मौलवी लालहुसैन जी अख्तर, मौलवी फ्जल मौहम्मद ''शर्मा''

कादयानी अहमदी: - हाफिज़ रोशन अली साहव, मौलवी कासिम अली, मौलवी अव्दुल रहमान मिश्री, मौलवी मुहम्मद उमर "शर्मी" आदि

लाहौरी अहमदियों में :--

मौलवी अब्दुल हक ''विद्यार्थीं'', मौलवी इस्मतुल्ला ।

अपने गृहस्थ जीवन के प्रति ठा० अमरिसह जी आर्य समाज की अपनी अित सेवाओं के कारण विशेष ध्यान न दे पाये आपके परिवार में दो पुत्री जया और विजया—तीन पुत्र मृत्युञ्जय—शत्रुञ्जय—धनञ्जय हैं। ठाकुर जी का संन्यास लेने के बाद परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। सब सन्तानें विवाहित हैं और अपने कार्य में लगी हैं।

### साहित्य सृजन :---

- (१) आर्यं सिद्धान्त सागर (प्रथम भाग) (३००० प्रमाणयुक्त)
- (२) जीवित पितर (पितर का अर्थ जीवित ही होता है मृतक नहीं) सवा सौ प्रमाण)
- (३) हनुमान आदि वानर (वन्दर) थे या मनुष्य (सैकड़ों प्रमाण)

- (४) क्या रावण वध विजय दशमी को हुआ था?
- (५) रामायण दर्पण (इसमें रामायण सम्बन्धी बहुत से भ्रमों का निवा-रण किया गया है)
- (६) क्या द्रौपदी के पांच पित थे ? (इसमें सिद्ध किया गया है कि द्रौपदी के पांच पित नहीं एक ही था—और वह भी अर्जुन नहीं युधिष्ठर था।

(बहुत खोजपूर्ण पुस्तक है :--)

- (७) गीता में ईश्वर का स्वरूप
- (=) गीता और महर्षि दयानन्द
- (१) गीता और वेद
- (१०) मूर्ति पूजा से हानियां
- (११) कत्ले इन्सान पर वेद और कुरान
- (१२) धर्म बिलदान (आचार्य शुक्रराज जी शास्त्री को धर्म प्रचार के कारण ही नैपाल में वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गयी थी इस पुस्तक में उनका रोमांचकारी जीवन वृतान्त है। छोटी-छोटी और भी कई पुस्तकें थीं जो मिलती नहीं हैं। जो ग्रन्थ लिखे हुए हैं या लिखे जा रहे हैं:—
- (१) गीता अमर विवेक भाष्य (वेदों, दर्शनों, उपनिषद्ों स्मृतियों आदि के प्रमाणों, युक्तियों, और शंका-समाधानों से युक्त लगभग एक हजार पृष्ठों का ग्रन्थ)
- (२) प्रमाण महाणंव :—(अर्थात् प्रमाण सागर लगभग ६००० प्रमाणों का संग्रह, शास्त्रार्थं कर्ताओं व्याख्यानदाताओं, लेखकों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक होगी और किसी विषय पर भी कोई प्रमाण ढूँढने की आवश्यकता इस पुस्तक को रखकर के नहीं होगी।
- (३) वैदिक धर्मं : —वैदिक धर्मं पर यह एक सांगो पांग ग्रन्थ होगा जिसमें वह मव कुछ होगा जो वैदिक धर्मं के सम्बन्ध में जानना आवश्यकता है। लगभग १००० पृष्ठों का ग्रन्थ होगा।
- (४) शुद्ध महामारत: -- महर्षि दयानन्द जी महाराज के जीवन चरित्र में उल्लेख है कि वह एक शुद्ध महाभारत के प्रकाशन की आवश्यता अनुभव

करते थे। महर्षि के विलदान को ६६ वर्ष हो रहे हैं अब तक आर्थ समाज की ओर से इस अत्यावश्यक कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस वृद्धावस्था में उस कार्य को पूरा करना चाहते हैं। महाभारत में एक वचन है चतुर्विश्वति सहिंक्त चक्रे भारत संहिताम् अर्थात् व्यास जी कहते हैं कि मैंने २४००० श्लोकों की भारत संहिता वनाई है। स्वामी जी भी लगभग इतने ही श्लोकों का महाभारत प्रकाशित कराना चाहते हैं जो सरल टीका से युक्त होगा साथ-साथ आवश्यक टिप्पणियां होगी और शंकाओं का समाधान होगा।

पं० अमरिमिह जी आर्यपिथक ने पचास वर्ष प्रचार पूरे करके सन् १९६७ में आर्य समाज स्थापना दिवस पर वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में बड़ी सादगी के साथ स्वामी विवेकानन्द जी तीर्थ से संन्यास ग्रहण कर लिया। महात्मा आनन्द स्वामी जी ने इनका नाम अमर स्वामी प्रसिद्ध किया। अब उनकी आयु का न्य वां वर्ष चल रहा है वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने की बहुत सामर्थ्य नहीं है फिर भी उपदेश एवं लेखन से समाज सेवा में अहर्निश लगे हुए हैं।

### XOX

### स्वराज्य

कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपिर उत्तम होता है अथवा मत मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता के समान कृपा न्याय और दया के साथ निदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।

-सत्यार्थं प्रकाश

### एक अमर व्यवितत्व

(ले० श्री पं० शिवकुमार जी शास्त्री संसद सदस्य)

"गोमायवः पलायन्ते पुराण-वन चारिणः। शास्त्रार्थं कृत हुङ्कारेऽमर सिंहे भुवंगते॥ दुर्मतब्वान्त नाशेन वेद ज्योतिः प्रकाशनात्। महर्षिस्तु दयानन्दोऽमर स्वामी वभूव ह॥"

भारत की उर्वर बसुन्धरा ने विश्व को ज्ञान और ज्ञानी दिये हैं। कर्मवीर देश-भक्त दिये हैं। आदि काल से अब तक विद्वानों और सद् विवेकियों की परम्परा ने अपने ज्ञान के आलोक से अविद्या अन्धकार को छिन्न-भिन्न किया।

आर्यंसमाज ने, अक्षपाद गौतम, न्याय-दर्शन कार के विद्यालय में दीक्षित रूढ़ि ग्रस्त धारणाओं पर कठोर प्रहार करने वाले तार्किक एवम् शास्त्रार्थं महारथी उत्पन्न किये। स्वनाम धन्य स्वामी दर्शनानन्द, पण्डित प्रवर गणपित शर्मा, आर्यंपथिक पं० लेखराम, और पं० रामचन्द्र देहलवी जैसे शास्त्रार्थं महारिययों की श्रृंखला में आर्यं जगत् के विख्यात नामा श्री अमर स्वामी जी महाराज परिव्राजक हैं।

आपका जन्म वि० सं० १९५१ वैशाख कृष्ण द्वितीया को ग्राम अरिनयां जि० बुलन्दशहर में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री टीकमसिंह जी तथा माता का नाम श्रीमती राजकुमारी देवी था।

आपका पूर्वनाम अमर्रासह था खर्जा संस्कृत विद्यालय में सिद्धान्त कौमुदी सम्पूर्ण पढ़ने के पश्चात् आर्य मुसाफिर विद्यालय आगरा में प्रविष्ट हो गए। इस विद्यालय में श्री मौलवी महेश प्रसाद जी अध्यापक थे जो वाद में काशी वि० वि० में प्रोफेसर रहे। १६१८ में यहां से स्नातक होकर आप ऋषि के मिशन की सेवा करने मैदान में कूद पड़े।

महाराज धौलपुर ने आर्यसमाज मन्दिर गिरवा दिया इस समाचार ने आर्य वीरों में आन्दोलन की तीव्र विद्युत् अग्नि पैदा कर दी। आ॰ स॰ की रक्षा के लिए सत्याग्रह हुआ। प्रथम जत्थे में श्री अमरसिंह जी गिरफ्तार हुए। साथ में पं० बिहारी-लाल शास्त्री, मौ० महेश प्रसाद जी, केदार पांडे आदि भी थे।

आप सन् १६१८ में महात्मा हंसराज जी के अनुरोध पर "आ० प्रादे-शिक सभा पंजाव" में उपदेशक बने ।

आपका पहला शास्त्रार्थ "पितृ" विषय पर पिण्डी घेप जो अब पाकिस्तान में, हुआ था।

दूसरा शास्त्रार्थ ''अवतारवाद'' पर कोहाट में हुआ था तीसरा शास्त्रार्थ चूनिया (लाहीर) में "क्या स० प्र० वेदानुकूल है ;'' विषय पर हुआ था।

इन शास्त्राथों में विजयी रहने के कारण श्री स्वामी जी का यश चतुर्दिक छाने लगा। आपने कालूराम शास्त्री, माधवाचायें अखिलानन्द जी से अनेकों शास्त्रार्थं किए और उन्हें पराजित किया। कई शास्त्राथों में तो पौराणिक पं० स्वयं चैलैंज देकर भी सामने नहीं आते थे। आपने लगभग सभी मताव-लम्बियों से कई शास्त्रार्थं किये हैं और विजयमाला पहन कर वैदिक धर्म की ध्वजा को फहराया है।

मौलाना मुहम्मद अली शास्त्रार्थं में इतने प्रभावित हुए कि शुद्ध होकर रोशनलाल वन गए। कई मौलवियों को आपने शास्त्रार्थं में पराजित किया।

संवत् २०२४ में हमारे चरित्रनायक 'ज्वालापुर वानप्रस्थ आश्रम' में संन्यास आश्रम की दीक्षा लेकर अमर स्वामी परिव्राजक के रूप में देश के कोने कोने में वैदिक धर्म का अलख जगाने लगे।

धन्य है—

"आत्मार्थं जीव लोकेस्मिन् केन जीवित मानवः परं परोपकाराथां यो जीवित स जीवित ॥"

इस जीव लोक में अपने लिए कौन मनुष्य नहीं जीता है पर जो परोप-कार के लिए जीता है वही जीवित है।

स्वामी जी में प्रकाण्ड पाण्डित्य, पैनी तर्क शक्ति के दर्शन होते हैं। ऐसे ही महापुरुषों के विषय में लिखा है—

"जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्॥"

वे सुकृती रस सिद्ध कवीश्वर धन्य हैं जिनके कीर्ति रूपी शरीर में जरा और मृत्यु जन्य भय नहीं होता। the same and coupling to polyan the total

A Superior to manufacture from

## साहित्य सेवाएं (स्वामी जी के प्रमुख ग्रन्थ हैं)

- (१) "प्रमाण महाणंव"—स्वामी जी महाराज का असंख्यों विषयों पर जितना विस्तृत अध्ययन है उतना विरले ही विद्वान का है। (प्रत्येक विषय पर उनके पास पक्ष और विपक्ष के कितने प्रमाण हैं? उनकी गिनती करना कोई आसान कार्य नहीं। उन प्रमाणों पर स्वामी जी महाराज का कितना गम्भीर विन्तन है इसका अनुमान शंका समाधान के मंच पर उनके द्वारा किये जाते समाधानों से भलीभांति लग सकता है। यह महान ग्रन्थ इसी प्रकार के समस्त प्रमाणों का एक वृहद् संग्रह है। "स्व" सिद्धान्तों के पक्ष और "पर" सिद्धान्तों के विपक्ष में सहस्त्रों प्रमाण इस ग्रन्थ में विषय क्रमानुसार एक स्थान पर एकत्र कर रख दिये गए हैं। इस ग्रंथ को पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति उन विषयों पर विपक्षियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर सकता है। उन्होंने कितना धन तथा श्रम इन प्रमाणों के संग्रह में लगाया होगा इसका अनुमान ग्रंथ के पढ़ने से पाठकगण स्वतः लगा सकते हैं। आशा है कि यह शीन्न ही सम्पूर्ण रूप में पाठकों के समक्ष आ जायेगा।
- (२) "जीवित पितर"-"पितर" शब्द बहुत ही प्रचलित है; जन साधा-रण के मस्तिष्क में यह विचार घर कर चुका है कि पितर का अर्थ है मरे हुए माता-पिता आदि । मृतक श्राद्ध जैसे अवैदिक कमें भी इस पितर शब्द के वास्तिवक आशय को न समझने के कारण चल रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रस्तुत पुस्तक में प्रवल युक्तियाँ व ठोस प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि पितर का अर्थ जीवित माता-पिता आदि ही है मृत नहीं। पुस्तक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- (३) "हनुमान आदि वानर (वन्दर) थे या मनुष्य ?" यह वात प्रायः प्रत्येक हिन्दू के मस्तिष्क में वसी हुई है कि हनुमान आदि बानर (वन्दर) थे। वात यह है कि जब मनुष्य अपने मस्तिष्क को ताला लगा लेता है तव वह जिस किसी भ्रम में पड़ जाए वह थोड़ा है। हनुमान के बन्दर मान लेने का भ्रम इसी कारण से वना हुआ है। स्वामी जी महाराज ने यह पुस्तक लिखकर उस

भ्रम का निवारण किया। असंख्यों महत्वपूर्ण प्रमाणों से भरपूर सामग्री के साथ लिखी गई यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।

- (४) "रावण का वध कव हुआ ?" आप विचारते होंगे क्या यह भी कोई प्रश्न है ? प्रत्येक वर्ष विजय दशमी (दशहरा) के अवसर पर एक बड़ा दस सिरों वाला खपिच्चियों का काले कपड़ से ढका ढांचा जला कर रख दिया जाता है। वड़े धूम-धाम के मेले से कोई लड़का राम बनता और रामलीला का नाटक होने के पश्चात् मार दिया जाता है रावण। पर नहीं भ्रम में ना पड़िए। इतिहास के गर्त में छुपे हुए रहस्य को खोला है पूज्य स्वामी जी महाराज ने। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों से भरपूर यह पुस्तक एक महत्व-पूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक है।
- (४) ''गिता में ईश्वर का स्वरूप" स्वामी जी महाराज गीता को आर्ष ग्रन्थों में स्वीकार करते हैं। उनका मत है कि गीता भी आर्थों का मान्य ग्रंथ है। इसी दृष्टिकोण से लिखी गई यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।
- (६) "गीता और अवतार वाद" गीता के सम्बन्ध में स्वामी जी का एक विशेष चिन्तन है। उन्हें गीता में अवतारवाद की गन्ध नहीं आती है। अव-तारवाद के पक्ष में दिये जाने वाले सभी प्रमाणों पर अदभुत समीक्षा प्रस्तुत की है स्त्रामी जी महाराज ने। पुस्तक पठनीय तथा विचारणीय है।
- (৩) ''शिवाजी का पत्र महाराज जयसिंह के नाम'' एक महत्वपूर्ण ऐति-हासिक ग्रन्थ है।
- (प्) ''विधर्मियों की मुद्धि अर्थात् भारतीयकरण'' राष्ट्रीय विचारधारा से ओत प्रोत एक गम्भीर पुस्तक है।
- (६) "विहसी शास्त्रार्थ"—स्वामी जी का एक महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ माध-वाचार्य जी की संस्कृत का एक नमूना है।
- (१०) "शास्त्रार्थ राजधनवार" -- इसमें माधवाचार्य जी तथा कविरत्न पं० अखिलानन्द से हुए स्वामी जी के दो शास्त्रार्थों का वर्णन है।

रात दिन प्रचार में रत रहने के कारण स्वामी जी को लिखने का अव-सर कम ही मिला है। परन्तु इस अल्प समय में उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वह गवेषणात्मक साहित्य की एक महत्वपूर्ण अंग है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उनको स्वस्थ रक्खे जिससे "प्रमाण महार्णव" आदि ग्रन्थ पूर्ण होकर जनता के सामने आ सकें।

### एक संस्मरण

शास्त्रार्थं का एक बहुत ही रोचक प्रसंग याद आया । शास्त्रार्थं के अन्त में अखिलानन्द जी ने आर्य समाज की बेदी की ओर हाथ करके कहा—"इस घर को आग लग गई," "अपनी ओर हाथ करके कहा—"घर के चिराग से"।

स्वामी जी का उत्तर भी देखने योग्य है-

"सर्वया सत्य है कि मिट्टी के तेल का चिराग हमारे घर में जलता था। हमारे घर की दीवारें काली करता था। हमारे घर में दुर्गेन्धि फैलाता था। हमारे घर में इससे आग लग जाने की भी संभावना थी। हमने यह सब अनुभव किया इस चिराग को बुझा दिया और घर से बाहर निकाल कर फैंक दिया।

हमारे घर में इसकी जगह विजली के बल्व जगमगाते हैं। जिनके घर में घुप्प अन्धेरा था उन्होंने इस चिराग को अपने घर में जला दिया। अब यह उसी घर में टिमटिमा रहा है।"

कहना पड़ेगा कि सौम्यता और सफलता स्वामी जी के विशेष गुण हैं। जीवन में ना जाने कितने शास्त्रार्थ उन्होंने किए हैं। उनका अध्ययन विस्तृत पर गम्भीर है। उस पर उनका एक विशाल चिन्तन है। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण है। जब वे बोलते हैं। तो प्रमाणों की झड़ी लगा देते हैं। उनकी प्रत्युत्पन्नमित भी अद्भुत है यही कारण है कि वे अपने प्रतिपक्षी को बड़ी सरलता के साथ शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं।

जन्होंने अपने जीवन का पहला शास्त्रार्थं १६ वर्ष की आयु में किया था और इस शास्त्रार्थ के बाद तो मानो शास्त्रार्थों की झड़ी लग गई। शास्त्रार्थ के मंच पर आज किसी को उनसे लोहा लेने की शक्ति नहीं है। आज भी उनका विश्व के पौराणिकों को खुला चैलेंज है। पर किस में साहस है उनसे टकराने का।

"शतवार अभिनन्दन है इस, शास्त्रार्थ केशरी का।"



#### ओ३म्

# संस्मरण-खंड (३)

## पूज्य श्री १०८ धमर स्वामी जी सरस्वती

(शास्त्रार्थं महारथी पं० बिहारी लाल जी शास्त्री वरेली)

पूज्य श्री अमर स्वामी जी का पहला नाम है श्री ठाकुर अमर सिंह जी सिद्धान्त भाष्कर।

ये वत्स गोत्रीय चौहान (चातुवर्ण) क्षत्रिय हैं। अरिनयाँ जिला बुलन्द शहर इनकी जन्म भूमि है। आर्यसमाज के प्रसिद्ध वक्ता और गायक श्री कुंवर सुखलाल जी के कुटुम्बी भाई हैं। वे ही इनको आर्य मुसाफिर विद्यालय आगरा में लाये थे। मैं विद्यालय में सिद्धान्त और संस्कृत पढ़ाता था ८/९० विद्यार्थी थे। इन सब में अर्थ को ठीक समझने और पाठ्य विषय को ग्रहण करने की मेधा श्री अमर सिंह जी में अनुपम थी।

#### घर की स्थित :--

श्री अमर स्वामी (अमर सिंह जी) भूमिदार हैं। गांव के सरपंच रह चुके हैं। अच्छे-अच्छे कुलों से उनके सम्बन्ध हैं। आर्य जगत् के प्रख्यात वक्ता श्री प्रोफेसर रत्निसह जी इनके जामाता हैं। आर्यसमाज के वक्ता और प्रबल कार्यकर्ता श्री ठाकुर इन्द्र वर्मा जी श्री स्वामी जी के साले थे।

श्री स्वामी जी राजनीति में पड़ना पसन्द नहीं करते वरना वे अपने क्षेत्र से एम. पी. हो सकते थे। उनकी रुचि केवल धर्म प्रचार में है। जवानी इसी में वितादी अब जरावस्था में भी ऋषि का सन्देश सुना रहे हैं।

> एक ही है शौक इनका, एक ही दिल में लगन। धर्म प्रेमी, सदाचारी देश के बन जायें जन।।

विशेष: - गुरु भक्ति, बड़ों का सम्मान, परिश्रम ये गुण थे सब इनमें जन्म जात। इन गुणों ने ही इन्हें सर उठाया है। दिन में एक मौलवी साहब और मैं पढ़ाते थे। रात को श्री डाक्टर लक्ष्मीदत्त जी भाषण शैली, शास्त्रार्थ के ढंग और इस्लाम सम्बन्धी विशेष ज्ञान की शिक्षा देते थे। ३ वर्ष में श्री अमर सिंह जी शास्त्रार्थ कला में दक्ष हो गये और पंजाब प्रादेशिक सभा में उपदेशक हो गये। उपदेशक रहते हुए इन्होंने अपने बुद्धि वल और मनोयोग से इतना स्वाध्याय किया कि इस समय उन्हें सर्वशास्त्रों, मतग्रन्थों का ममंज विद्वान् कहा जा सकता है। शास्त्रार्थ कानन के तो वे स्वतन्त्र केसरी ही हैं।

शास्त्रार्थं समरेध्वस्ताः, लुन्ठन्ति प्रतिवादिनः। न लालनाश्च गच्छन्ति ह्यमरेण पराजिताः॥

हमने उनके शास्त्रार्थ देखे हैं। ईसाई, मुसलमान, पौराणिक जैन सभी प्रतिवादियों से वाद करने की क्षमता श्री स्वामी जी में विद्यमान है।

स्याग: अशे स्वामी जी वह संन्यासी हैं जो धन बटोरने और पूजा पाने के लिये संन्यासी नहीं बने हैं। उनका सब धन उपकार में लगता है, पचासों उपदेशक, भजनोपदेशक, अध्यापक और आर्य पुरोहित बनाये हैं जो समाज सेवा, धर्म प्रचार के साथ ही अपने परिवार का पालन भी भली भांति कर रहे हैं।

लोम, परिग्रह से रहित, ईर्ष्या-द्वेष से विमुख, सदा प्रसन्नचित्त, धर्म और देश की चिन्तायुक्त हैं श्री अमर स्वामी जी।

जेल :—हैदराबाद सत्याग्रह में तथा गौरक्षा आन्दोलन में स्वामी जी जेल भी जा चुके हैं। कांग्रेस आन्दोलन में श्री स्वामी जी इसलिये सम्मिलित नहीं हुए कि पंजाब में थे और वहां का वातावरण खिलाफत आन्दोलन के कारण साम्प्रदायकिता से दूषित बन गया था।

इस समय श्री स्वामी जी वृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं किन्तु उत्साह उनका जवानों से भी वढ़कर है। अब उनके विचार, ग्रन्थ रूपों में जनता तक पहुँचे। जनता का कर्तंब्य है कि श्री स्वामी जी को आधिक कठिनाई न होने दे। वे आगे को उपदेशक, आर्य पुरोहित भी तैयार कर रहे हैं। आर्य भाईयों से धन अनिधकारी लूट रहे हैं। यह धन श्री अमर स्वामी जी जैसे कर्मठ को मिलना चाहिये। स्वामी जी का सारा जीवन स्वाध्याय, शास्त्रार्थ और उपदेशों में बीता है। घर का ध्यान भी वह भूले ही रहे हैं। वे धार्मिक गृहस्य रहे और अब त्यागी-तपस्वी संन्यासी हैं। उन्होंने बड़ी लग्न से पंजाव प्रादेशिक सभा की सेवा की है और अब सारे देश की धर्म प्रचार से सेवा कर रहे हैं।

> सुदक्षो ह्यमर स्वामी सर्वं शास्त्रार्थं कोविदः। वक्तता कुशल वाग्मी वेद वेदान्त पंडितः॥

विद्या: श्री स्वामी जी ने संस्कृत, अरवी, उर्दू, हिन्दी तो गुरुमुख से पढ़ी है। गुरु से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने स्वाध्याय द्वारा शतगुणा कर लिया है। आयुर्वेद के भी वे पण्डित हैं। गायन कला, वादन विद्या और कविता रचना में भी उनकी प्रतिभा विलक्षण है। वे कला विद्या विशारद तो हैं ही परन्तु सबसे बढ़कर उनका गुण है सर्व हितकारक होना; सर्वप्रिय, निश्चिन्त, जीवन मुक्त सा रहना।

अमर, अमर स्वामी रहें अपने गुण से नित्र। धर्म कार्य में रत रहें सदा उदार सुचित्र।।

-9-

## सभी की उन्नति

मैं आर्यावर्त्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की झूठी वातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्य वा मतोन्नित वालों के साथ भी वर्तता हूं। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नित के विषय में वर्तता हूं वैसा विदेशियों के साथ भी।

—स्वामी दयानन्द सरस्वती

ame de the come the section of the section of the section of

## अमर स्वामी और राजधनवार (बिहार) का शास्त्रार्थ

(आचार्य रामानन्व शास्त्री पटना उपप्रधान बिहार सभा)

श्रीमान् अमर स्वामी प्रतिभाशाली प्रत्युत्पन्नमित सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तथा प्रमाण के आगार हैं। विषम परिस्थित में भी वे घबड़ाते नहीं हैं। विरोधी कितना भी कटु वाक्य का प्रयोग करता रहे किन्तु अमर स्वामी प्रसन्न मुद्रा में ही उत्तर देते हैं, विरोधी को सर्वदा आदर युक्त शब्दों से सम्बोधित करते हैं। मुझको इनके प्रवचन, तथा शङ्का समाधान करते हुये अनेक वार सुनने के अवसर प्राप्त हुये हैं। किन्तु जो शास्त्रार्थ दक्षिण विहार के राजधनवार (हजारी वाग) में सम्पन्त हुआ त्रह अभूतपूर्व था। १० हजार से अधिक जनता तन्मय होकर शास्त्रार्थ का रसास्वादन कर रही थी, कहीं से कुछ भी आवाज नहीं आती थी। पौराणिक पंथ के प्रसिद्ध विद्वान् कविरत्न पं० अखिलानन्द जी एवं पं० माधवाचार्य थे। आर्यसमाज की ओर से कई विशिष्ट विद्वान् उपस्थित थे। प्रसिद्ध विद्वान् पं० अयोध्या प्रसाद वैदिक रिसर्च स्कौलर तथा स्वामी अभेदानन्द जी सरस्वती आदि गणमान्य लोगों की उपस्थित में भी सर्वसम्मित से यह निश्चय किया गया— इस शास्त्रार्थ में आर्यसमाज की ओर से एक मात्र वक्ता श्री अमर स्वामी (अमर सिंह जी) ही हों।

इस शास्त्रार्थं के द्वारा विहार की आयं समाजों का भाग्य निर्णय होना था। विहार की भावक जनता इसी ओर ध्यान लगाये वैठी थी। सम्पूर्ण प्रान्त की आर्य समाजों के विशिष्ट आर्य जन धर्म निर्णयार्थं तथा आर्यसमाज की वैदिकता पर प्रवल युक्ति सुनने को उत्सुक थे। अपूर्व समारोह था उत्तर चम्पारण से लेकर दक्षिण विहार के खरसावां-राज्य की जनता विभिन्न साधनों से अपना आवास प्रवास ब्यवस्था से सजधज कर धर्म निर्णयार्थ पधारी थी। पौराणिकों को विश्वास था, इस शास्त्रार्थं से आर्यसमाज का उन्मूलन इस क्षेत्र से हो जायेगा। धनवार के राजा साहेव की ओर से पं० अखिलानन्द जी एवं पं० माधवाचार्यं राजकीय ढंग से सभा मंच पर लाये गये। घंटा घड़ियाल बज रहे थे, पुष्प की वृष्टि हो रही थी। इन्हें आधुनिक

शङ्कराचार्यं तथा कुमारिल भट्ट की उपमा से उच्चारित कर जयध्विन की जाती थी। भव्य सुन्दर सुनहरी मंच पर दोनों पण्डित आकर बैठ गये।

दूसरी ओर साधारण खहर की धोती कुर्ता के वेश में साधारण चौकी पर आयं समाज की ओर से श्री अमर स्वामी (अमर सिंह जी) विराजमान हुये। अगल बगल में श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी, श्री स्वामी अभेदानन्द जी एवं आचार्य पं० रामानन्द शास्त्री बैठे थे। छोटा नागपुर डिवीजन की पुलिस गस्त लगा रही थी, सुरक्षा का पूर्ण प्रवन्ध था। किसी प्रकार कोई झगड़ा तकरार न हो इसके लिए पुलिस चौकन्नी थी।

सनातिनयों ने कहा कि लग्न मुहूर्त के अनुसार विजय श्री पं० अखिला-नन्द कविरत्न के द्वारा होनी है, अतः वे प्रथम वक्ता हों। अतः कविरत्न जी ने अपना प्रश्न प्रारम्भ किया —

वही पुराना घिसा पिटा प्रश्न था — स्वामी दयानन्द ने नियोग किस प्रमाण से लिखा है ?

धाई से दूध पिलाना किस वेद के आधार पर है ?

योनि संकोचन आदि कितनी गन्दी बातें हैं, यह क्यों लिखा गया ? अपने ३० मिनट के भाषण में अनेक अश्लील तथा गन्दे शब्दों का प्रयोग श्री पं० अखिलानन्द कविरत्न ने किया महर्षि स्वामी दयानन्द के लिए जो भी गाली उनके कोष में थी, सभी का उपयोग उन्होंने किया।

श्री अखिलानन्द जी के प्रश्न वाले ३० मिनट के भाषण के पश्चात् पौराणिक पण्डितों ने जय जय कार के नारे लगाये, शंख वजाया गया, पुष्प की वृष्टि की गई। धनवार के वगल में वेग प्रान्त है वहां के पौराणिक पुजारियों ने उलूक-ध्विन की। उन्हें विश्वास हो गया कि अब आर्य समाजी निरुत्तर हो जायेंगे।

सम्पूर्ण आर्यं समाजी जनों का ध्यान अमर स्वामी पर था। श्री अमर स्वामी ने अपने ओजस्वी भाषण द्वारा वेद महाभारत तथा पुराणों के अनेक प्रमाणों से नियोग वैदिक सिद्ध किया। अन्त में गरुड़ पुराण का श्लोक—

अ पुत्रीं गुर्वेनुज्ञात देवरः पुत्रकाम्यया सपण्डिो वा स गोत्रो वा घृताभ्यक्तो

ऋतावियात—गरुड्पुराण

उधृत किया, सारी पौराणिक मंण्डली स्तब्ध हो गयी, क्योंकि वेद-महाभारत वे पढ़ते नहीं, किन्तु गरुड़ पुराण का पाठ तो सर्वदा करते हैं।

धाई के लिए यजुर्वेद का प्रमाण हे विरूपे चरतः स्वर्थे, अन्यान्या वत्समुप धापयेते—मन्त्र उपस्थितकर श्री स्वामी जी ने ऋग्वेद के मन्त्री का हवाला दिया एवं इतिहास में पन्ना धाई की वीरता का उल्लेख किया। प्रमाण-सागर स्वामी ने गरुडपुराण के कुछ श्लोक बोले—

माहिषं नवनीतञ्च गुटी करण मुत्तमम्, स नलानि च पक्षाणि क्षीरेणा-ञ्चेन पेषयेत इत्यादि । स्वामी जी की विशेषता थी कि वे पुस्तक देखकर श्लोक नहीं वोलते थे अपितु श्लोक वोल कर उसका पता कह देते थे, हम लोग पुस्तक खोल कर विरोधी पण्डितों को दिखा देते थे।

इसी प्रसंग में नियोग के सम्बन्ध में वेद व्यास का नाम आया। पौराणिक अखिलानन्द जी कहते थे कि वेद व्यास योगी थे, अवतार थे, उनकी दृष्टि से ही रानियाँ गर्भवती हो गयीं। इस पर पौराणिक जगत् बहुत प्रसन्न हुआ। तब स्वामी ने निम्न लिखित महाभारत आदिपर्व का प्रमाण उपस्थित किया—

कामोपभोगेन रहस्तस्याम् तुष्टि मगादृषिः, तया सहोषितो राजन्

महर्षि सं शित वृत: ।

हम लोगों ने पुस्तक उठा कर जनता के सामने रख दिया कि जनता ही निर्णय करे। अब तो चारों ओर महिंष दयानन्द की जय आर्य समाज अमर रहे की घ्वित होने लगी। इस वार के उत्तर में श्री स्वामी ने अखिलानन्द जी की लिखी हुई पुस्तकों जब पढ़ कर सुनाई तो अखिलानन्द जी बोखला गये तथा गाली देते हुये उठ गये एवम् राजासाहेब से कहा कि चिलये इन राक्षसों की सभा में न बैठिये।

दूसरे मन्त्र में श्री पं॰ माधवाचार्य पधारे इस बार प्रश्न कर्ता श्री अमर स्वामी थे। स्वामी जी का पक्ष था कि पुराण अवैदिक वेद विरोधी तथा वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। श्री माधवाचार्य इधर-उधर की बातें बना रहे थे प्रसंग से दूर आर्य समाज पर आक्षेप करते रहे। किन्तु एक प्रश्न आया कि

ब्रह्म वैवर्त्तपुराण में लिखा है कि रुक्मणी के विवाह में रुक्म ने, अनेक पणुओं को मार कर भोज्य बनाने का आदेश दिया उसमें एक लाख गायों को भी मारने का आदेश दिया। इस पर माधवाचार्य ने तपाक से उत्तर दिया कि रुक्म राक्षस था इसलिए ऐसा किया। स्वामी ने लोगों को सम्बोधित करते हुये उद्घोष किया कि—

सज्जनों गौ रक्षा के लिए अधिनियम बनाने में पुराण वाधक है, क्योंकि विधर्मी कहते है कि भारत वर्ष में पुरातन काल से गाये मारी जाती थी देखिये पुराण। हम आर्य समाजी कहते हैं कि इस पित्रत्र देश में यवनों के पहले गाय मारना अपराध था रावण कंस आदि हुये किन्तु मांस भक्षी मद्यपायी थे, पर गाय का मांस नहीं खाते थे। क्यों कृष्ण गोभक्षी की पुत्री से विवाह करते ? पौराणिक माधवाचार्य चुप हो गये अब सुनने में आया है कि माधवाचार्य तथा उनके अनुयायी पुत्र आदि इसे प्रक्षिप्त कहने लगे हैं। यह अमर स्वामी का प्रभाव है।

उपरोक्त धनवार शास्त्रार्थं से विहार में आर्य समाज की नींव पताल में गई। हजारों ने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया। सनातन धर्म सभा टूट गई, जो पौराणिक पण्डित अपना खेत आदि वेच कर फीस देकर अखिलानन्द व माधवाचार्य को लाया था, वह अब आर्य समाज का झंडा लेकर ऋषि स्वामी दयानन्द की जय-जयकार कर रहा है।

हजारों व्याख्यान तथा प्रवचन से इतना कार्य नहीं होता न इतनी उप-लब्धि होती, जितनी उपलब्धि इस शास्त्रार्थ से हुई। अब तो दो चार व्याख्यान कहकर पण्डित प्रचारक घूमते हैं जिन्हें आर्य समाज के सूक्ष्म सिद्धान्तों का ज्ञान ही नहीं है। कम से कम दर्शन पक्ष तो एक दम कमजोर हो रहा है।

इस समय आर्थ समाज के क्षितिज पर दो नक्षत्र देदीप्यमान हैं (१) अमरस्वामी (२) श्री पं० विहारी लाल शास्त्री। इन दोनों की विद्या पुस्तक में नहीं अपितु जिह्वा पर है—

पुस्तकस्थातुया विद्या,
पर हस्त गतं धनम्।
कार्यं काले सम्प्राप्तेन,
साविद्यान तद् घनम्।।

मैंने देखा है कि अमर स्वामी महान् विचारक भी हैं, कुछ दिन हुये लोगों हारा श्रीमह्भगवह् गीता को पौराणिक ग्रन्थ घोषित किया जाता था। अमर स्वामी ने प्रवल युक्तियों से वैदिकत्व सिद्ध किया तथा बताया कि स्वामी दयानन्द ने उसका प्रवचन किया। यज्ञ के बाद प्रार्थना भजन में हाथ जोड़ झुकाये-मस्तक पर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें मूर्तिपूजा झलकती है स्वामी ने उसका समाधान किया—विश्वतो मुख उत् विश्वतः याद् आदि।

मुझे स्मरण है कि वहराइच (उत्तर प्रदेश) में स्वामी पधारे मैं यज्ञ वेदि पर बैठा था। प्रत्येक मन्त्र के आदि में ओ३म् का उच्चारण होता है, उसे बोल रहा था कि एक सज्जन विगड़ कर वोले कि आप ओ३म् आरम्भ में बोलते हैं स्वामी जी ने कहा लिखा है। ओ३म् का उच्चारण एक वार ही होना चाहिये। अमर स्वामी वहाँ उपस्थित थे उन्होंने कहा कि — ओ३म् के उच्चारण का कोटा बनेगा?

बहुत संस्मरण हैं मैं इतना ही लिख कर उनके चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ।

वेदांश्च वेदितव्यञ्च, विदित्वा च यथास्थितिम्। एवं वेद विदित्याहु: अतोऽन्ये वातरेचकाः॥

महाभारत



RAME TYLE

#### पंडित संन्यासी

(स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती)

जब मैं कभी भी प्रचार में वाहर निकलता हूं। तो बहुधा मेरे संन्यासी वेप भूषा को देख कर लोग यह जानने को उत्सुक होते हैं कि मेरे सम्बन्ध किसी साम्प्रदायिक संगठन अथवा संस्था से हैं। वहुधा जब वे देखते हैं। कि मैं कुछ अंग्रेजी भी पढ़ा लिखा हूं। तो वें मुझे रामकृष्ण मिशन का संन्यासी समझते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूं कि संन्यासी किसी सम्प्रदाय का नहीं होता मैं तो मानव समाज का एक सेवक हूँ और बताता हूं कि मेरा सम्बन्ध आर्य समाज से है। तो उन्हें आश्चर्य होता है। मुझे बताना पड़ता है कि आर्यसमाज का प्रवर्तक और संस्थापक एक संन्यासी महाँच दयानन्द सरस्वती था और उनके गुरु भी एक संन्यासी स्वामी विरंजानन्द जी थे।

आर्य समाज को प्रारम्भ से ही अपने संन्यासियों पर गर्व है इस श्रृङ्खला में आदरणीय अमर स्वामी जी महाराज मूर्धन्य स्थान रखते हैं। प्रसन्नता की बात है कि उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में उनके। श्रद्धालु भक्त अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने जा रहे हैं। निश्चय ही ग्रन्थ में अन्यत्र उनके उदीर्ण जीवन का विस्तार विवरण आप को पढ़ने को मिलेगा। उनके चरणों में मेरा सविनय, अभिनन्दन है।

स्वामी दर्शनानन्द के बाद अमर स्वामी जी ही एक ऐसे संन्यासी हैं। जिन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लिया पुराणियों के आक्षेपों के प्रति उत्तर स्वरूप उनके पास युक्ति और प्रमाणों का अखण्ड भंडार है। वैदिक शास्त्र से लेकर पुराणों तक का उन्होंने अच्छा मन्थन किया है स्मरण शक्ति अद्मुत है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी अत्यन्त (मौलिक) है केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा साधारणतया लोगों का विश्वास है कि क्वार के महीने में विजय दशमी के दिन रामने रावण का वध किया था। विजय दशमी के दिन राम रावण सम्प्रदाय के लिए एक त्यौहार वन गया अमर स्वामी जी ने वाल्मिक रामायण के आधार पर ही यह प्रमाणित कर दिया कि विजय दशमी के दिन

रावण वध नहीं हुआ। इसी प्रकार द्रोपदी के पांच पतियों वाला प्रश्न है वर्षों पुरानी बात है कि मैंने नागरीप्रचारिणी पत्रिका (काशी) में प्रकाशित इस विषय का एक शोध निबन्ध पढ़ा था स्पष्ट है कि पांच पांडव माता कुन्ती की अनुमित से द्रोपदी स्वयम्बर सभा देखने गये थे इसी समारोह में अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रदर्शित कर स्वयम्बर की शर्त पूरी की।

किन्तु इस समय उनके भाई युधिष्ठर अविवाहित थे अतः जब तक उनका विवाह न हो जाये अर्जुन के विवाह का कोई प्रश्न ही न था। इस दृष्टि से महाराज द्रोपद और द्रोपदी इस बात के लिए राजी हो गये और द्रोपदी का विवाह महाराज युधिष्ठर के साथ हुआ। नकुल और सहदेव ने पहले ही जाकर माता कुन्ती को यह आनन्द दायक सम्बाद बता दिया।

पौराणिकों ने अनेक घटनाये मिलाकर द्रोपदी को पांचों पाडंबों की पर्नी बना दिया महा अनर्थ और अनाचार फैलाने में लिये। अमर स्वामी जी के साहित्य को पढ़ें। जिसमें उन्होंने ऐतिहाहिक तत्वों की अच्छी विवेचना की औद सच्ची बातों के मानने के लिए हमारा मार्ग प्रदर्शन किया इघर कई वर्षों से स्वामी जी का मेरे उपर विशेष स्नेह रहा है। इस वृद्ध अवस्था में उनका अदम्य साहस, उत्साह और चिन्तन अद्भुत और उल्लेखनीय रहा है। प्रभु अमर स्वामी जी को स्वास्थ्य, दीर्घ आयु प्रदान करें और हम सब लोगों की आकांक्षा है कि वृद्ध अवस्था में भी उनका आशीर्वाद लें।

## पशुओं का बड़ा भाई

जो बलवान होकर निर्वेलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और जो स्वार्यवश होकर पर हानि मात्र कराता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है।

—स्वामी दयानन्द सरस्वती

#### संन्यासी का श्रिभनन्दन

(प्रो० उत्तमचन्द शरर एम. ए. पानीपत)

यह विरक्त, यह वीर पुरुष, यह अमर स्वामि संन्यासी। पाखंडों का सदा सदा विद्रोही, ईश विश्वासी।। जीवन भरजो रहा पूजता वैदिक आदशों को। सदा सदा आमन्त्रित करता आया संघर्षों को।। वेद ज्योति से अपने जीवन को ज्योतित कर डाला। निज वाणी से लेखनी से, जग आलोकित कर डाला।। शास्त्र समर में यह योद्धा जिस जां पर अड जाता है। कौन हिला पाये अगंद का पाँव गड जाता है।। दयानन्द का सैनिक यह, सेनानी यह आर्य सेना का। बढ़ा जिधर को ओ३म् ध्वजा ले, फहरी विजय पताका।। तर्क बाण, जब यह प्रमाण का वेत्ता वरसाता है। पांखडों का दुर्ग धराशायी हो गिर जाता है।। क्या साहस ले, सम्प्रदायवादी विवाद की ठाने। हैं पुराण, कुरक्षान, बाईबिल, सब जाने पहिचाने ॥ इसी मनस्वी, ज्ञान वारिधि का यह अभिनन्दन है। इस विरक्त के स्वागत में पुलकित हर्षित जन मन है।। जुग जुग जिये, सदा चमके तेजस्वी ! तेरा जीवन। यही कामना है ईश्वर से, शरर यही अभिनन्दन।।

# ग्रायंसमाज की ग्रमर विभूति श्री अमर स्वामी जी महाराज

ः (पं॰ नेत्रपाल शास्त्री जम्मू कश्मीर)

श्री अमर स्वामी जी महाराज महर्षि दयानन्द जी की चौधी-पाँचवीं पीढ़ी में आते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का जन्म सन् १६०० में ग्राम अरिनयाँ जिला बुलन्दशहर (उत्तर-प्रदेश) के क्षत्रीय वंश में हुआ था।

जब से स्वामी दयानन्द जी ने उत्तर-प्रदेश में यत्र-तत्र-भ्रमण प्रारम्भ किया और वैदिक सिद्धान्तों को स्थायित्व प्रदान करने के निमित्त अमर कृति सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया तभी से अरिनयाँ ग्राम वैदिक विचारधारा में रंगा हुआ है। उस गांव का प्रत्येक कण वैदिक भावनाओं से ओत-प्रोत है यही कारण है कि भौतिक दृष्टि से विपन्न होते हुए भी वैदिक विचारों से मालामाल है, सम्पन्न है।

यही कारण है कि अरिनयाँ में जो भी जन्म लेता है वह दयानन्दी ही होता है। वेशक विधर्मी ही क्यों न हो। उसी आर्य समाजी वातावरण में श्री ठाकुर अमरासिंह जी आर्य पिथक का जन्म हुआ, जिनका वर्तमान शुभ नाम पूज्य अमर स्वामी जी महाराज है।

जन्मजात उत्तम संस्कार और तदनुकूल ग्राम्य तथा पारिवारिक सभ्य वातावरण के प्राप्त होने से ही श्री स्वामी जी उन्नीस वर्ष की अल्प आयु में अविभाज्य पंजाव (जिसको पुन: पूर्ववत होना है) में उपदेशक वन गये थे। उपदेशक भी कोई सामान्य उपदेशक नहीं बने, अपितु उस समय स्वामी जी की उच्चकोटि के महोपदेशकों में गणना होती थी।

वह युग शास्त्राथों का युग था। तात्कालिक जितने भी अवैदिक मत मतान्तर थे आयं समाज उनको शास्त्रायं के लिए चैलेंज देता था और उनके चैलेंज सहवं स्वीकार भी करता था। उस समय एक आयंसमाज के साधारण सदस्य से लेकर शास्त्रायं महारथी तक सभी शास्त्रायं के लिए कटिबद्ध रहते थे, जिसका परिणाम यह था कि दुकान पर शास्त्रार्थं, मकान पर शास्त्रार्थं, सड़क पर शास्त्रार्थ, पार्क में शास्त्रार्थ, वस में शास्त्रार्थ, रेल में शास्त्रार्थ, सोते शास्त्रार्थ, जागते शास्त्रार्थ, अपनों से शास्त्रार्थ, परायों से शास्त्रार्थ, जहाँ आर्य समाजी वहीं शास्त्रार्थ।

आर्यसमाज के पास उस समय अनेक शास्त्रार्थं करने वाले प्रकाण्ड पण्डित थे, जिनमें से कोई पण्डित तो केवल पौराणिकों से शास्त्रार्थं कर सकता था वर्तमान में कर सकते हैं। कोई यवनों से तो कोई ईसाइयों से शास्त्रार्थं कर सकते हैं कोई बौद्धों से तो कोई जैनियों से शास्त्रार्थं कर सकते हैं किन्तु समस्त मतावलिम्वयों के साथ शास्त्रार्थं करने की क्षमता केवल पूज्य अमर स्वामी जी में ही विद्यमान है।

स्वामी जी ने अपने जीवन में सभी सम्प्रदायवादियों से अनेक बार सफल शास्त्रार्थ किये हैं, जिनसे आयं जगत् भली भांति परिचित है। आज भी इस वृद्धावस्था में शरीर के जीर्ण-शीर्ण और शिथिल हो जाने पर भी शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत रहते हैं।

यदि कहीं एक ओर से तो प्राणहरण के लिए स्वयं यमराज आये और दूसरी ओर शास्त्रार्थं करने के निमित्त बुलाने किसी आयं समाज के मन्त्री महोदय आ पहुंचे तो स्वामी जी तुरन्त ही यमराज से कहेंगे तू मेरे आने तक सत्यार्थं प्रकाश पढ़ और मैं मन्त्री जी के साथ शास्त्रार्थं करने जा रहा हूं, वापसी पर तुझसे भी शास्त्रार्थं करंगा।

स्वामी जी वैदिक सिद्धान्तों के तो अद्वितीय पण्डित हैं। देव दयानन्द जी ने जिन मन्तव्यों का प्रतिपादन किया है, उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, व्यवहारिक तथा दार्शनिक पक्ष को जितनी सूक्ष्मता से श्री अमर स्वामी जी समझते हैं उतनी सूक्ष्मता से समझने की क्षमता रखने वाले आर्यसमाज में दो-चार व्यक्ति ही होंगे।

स्वामी जी महाराज की स्मरणशक्ति भी इतनी विलक्षण है जितनी पुस्तकों उनके विशाल पुस्तकालय में हैं वे लगभग सभी कण्ठस्थ हैं किसी ने सच ही कहा है कि स्वामी जी एक चलती फिरती लाइब्रेरी हैं। आपके पुस्तकालय में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उद्दें की सहस्रों की संख्या में पुस्तकों हैं।

#### अमर स्वामी जी चिकित्सक के रूप में

स्वामी जी आयुर्वेदिक यूनानी दोनों ही प्रकार की पद्धति से चिकित्सा करने में सिद्ध हस्त हैं। आपने लाहौर में, लाहौर के उपरान्त अरनियाँ में "अमर औषघालय" के नाम से धर्मार्थ में ही वर्षों तक औषघालय चलाया है।

रसायन शास्त्र और औषधि निर्माण का आपको अनुपम अनुभव है। किसी अन्य औषधालय की निर्मित औषधियों का प्रयोग आपने कभी नहीं किया। सदैव अपनी बनी औषधियों से चिकित्सा की है।

अमर सुधा और अमर घुट्टी तो जादू का सा असर रखती हैं। वैदिक धर्म के प्रचार की उन्मादित भावना के कारण ही स्वामी जी अर्थ करी विद्या वैद्यक की ओर ध्यान नहीं दे सके। वैसे भी धनोपार्जन स्वामी जी के जीवन का कभी ध्येय नहीं रहा।

## अमर स्वामी जी महान संगीत कार

श्री स्वामी जी शास्त्रीय संगीत के चित्ताकर्षक गन्धवं हैं आपने संगीत की साधना में वर्षों लगाये हैं। राग, रागनियाँ ध्रुपद, ठुमरी, गजल, कव्वाली, ख्याल तथा तराना आदि गाने का आपको गुरु माना जाता है। स्वर तथा लय पर आपका पूरा अधिकार है। प्रत्यंक वाद्य स्वामी जी के हाथ में आते ही स्वयमेव ही वज उठता है।

स्वामी जी के पास आज भी अनेक प्रकार के साज मौजूद हैं। संगीत के क्षेत्र में स्वामी जी के लब्धप्रतिष्ठ अनेक शिष्य हैं।

#### अमर स्वामी जी कवि के रूप में

स्वामी जी ने किव हृदय पाया है, हिन्दी, उदूँ दोनों भाषाओं में समान रूप से किवता लिखते हैं, आपकी किवता में स्वाभाविकता है, सरलता है, सुगमता है, मर्मस्पर्शी ओजस्वी तथा हृदयग्राह्य है। साहित्य तथा कला की कसौटी पर खरी उतरती है।

अखिलाधार अमर सुख धाम एक सहारा तेरा नाम।

कभी-कभी स्वामी जी अपनी कथा के प्रारम्भ में उक्त गीत को स्वयं ही

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

गाते हैं और साथ ही उपस्थित जनता से भी गवाते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो स्वयं भक्ति रस ही उतर कर आ गया हो। आपके गीतों को जो भी गुनगुनाता है वही थोड़े समय के लिए तो अपने आपको ही भूल जाता है।

आपके गीतों का उत्तम संग्रह "अमर गीतांजिल" के नाम से तीन भागों में प्रकाशित हो चुका है जिसकी सभी ने प्रशंसा की है।

#### अमर स्वामी जी लेखक के रूप में

जहाँ स्वामी जी एक प्रभावशाली वक्ता है वहाँ एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। सम्पादन कला में भी आप एक आदर्श हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाओं का आपने सम्पादन किया है, पचासों वर्षों से आप अपने खोज पूर्ण लेखों के द्वारा आयं जनता को लाभान्वित करते चले आ रहे हैं।

आपने आज तक अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिससे आयें साहित्य समृद्धशाली हुआ है। आज तक आपने दस पन्द्रह पुस्तकें लिखी हैं यह भी ययाति अवस्था में ही लिखी हैं। समय और धन के अभाव में जितना भी लिखा है वह थोड़ा नहीं है। साधन सुलभ होने पर आज भी स्वामी जी बहुत कुछ लिख सकते हैं।

ऐसे हैं आयं समाज की अमर विभूति श्री अमर स्वामी जी महाराज।



## सनातन धर्मी, शास्त्रार्थ महारथी ठा० अमर सिंह

part of white love does to be made by the Xia

(प्रि॰ लक्ष्मीदत्त दीक्षित माडलटाउन दिल्ली)

सन् १९३५ की बात है, होशियारपुर में सनातन धर्मियों में ही कुछ लोग विधवा विवाह के पक्षपाती हो गये। विधवा विवाह के विरोधी कट्टर पन्थियों ने उन्हें शास्त्रार्थ का चैलेंज दे दिया। अपनी ओर से उन्होंने सनातन धर्म के दिग्गज पं० अखिलानन्द और पं० कालूराम जी शास्त्री को बुला लिया, विधवा विवाह के पक्षपाती सनातन धर्मियों के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी, मला सनातन धर्मियों में विधवा विवाह के पक्ष में शास्त्रार्थ करके अपने पेट पर कौन लात मारे ? और शास्त्रार्थ भी सनातन धर्म के सबसे वड़े महारिथयों के साथ वे लोग दौड़े-दौड़े मेरे पिताजी (स्वर्गीय पं० केदारनाथ जी) के पास आये और किसी आर्य समाजी विद्वान का प्रवन्ध करने के लिए कहा।

पिताजी ने तत्काल टेलीफोन पर लाहौर में महात्मा हंसराज जी से सम्पर्क करके ठाकुर अमर सिंह जी को बुलवा लिया, सनातन धर्म स्कूल के मैदान में, शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ, श्री पं० अखिलानन्द जी ने आपित्त की, कि यह शास्त्रार्थ सनातन धर्मियों के ही दो पक्षों के बीच में है, इस लिए सनातनधर्मी पण्डित ही शास्त्रार्थ कर सकता है। ठा० अमर सिंह यह घोषणा करे कि वह सनातन धर्मी हैं, ठाकुर अमर सिंह जी ने तत्काल कह दिया कि, 'मैं सनातन धर्मी हूँ" पंडित अखिलानन्द ने इसे बड़ी भारी जीत समझा, शास्त्रार्थ की समाप्ति पर ठाकुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि, वस्तुत: शाश्वत वैदिक धर्म को मानने वाला ही सनातन धर्मी होता है।

श्री पं० अखिलानन्द जी तो नवीन धर्मी हैं, क्योंकि वह वेदों के बहुत बाद बने पुराणों को मानते हैं, पं० अखिलानन्द 'सनातन' शब्द के यौगिक अर्थ को भूलकर उसके रूढ़ अर्थ के कारण ही भ्रम में पड़ कर अपनी हार को जीत समझ बैठे।

इसी शास्त्रार्थ में ठाकुर जी ने विधवा विवाह के पक्ष में एक वेद मन्त्र ज़ब्हत किया।

"या पूर्वम् पतिम् वित्त्वा अथान्यम् विन्दते परम् ॥ अथर्व वेद ॥ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

इसके अर्थं को सुन कर श्री पं० कालूराम जी शास्त्री ने कहा, कि आपका यह अर्थं ठीक नहीं है, इस पर ठाकुर जी ने कहा कि यह अर्थ मेरा किया हुआ नहीं है, मैं वही अर्थ बोल रहा हूँ जो पं० अखिलान न्द जी ने अपनी पुस्तक "वैधव्य विघ्वंसन चम्पू" में लिखा है, ठाकुर जी की इस खोज पर सनातन-धर्मी लोग वगले झाँकने लगे, पं० अखिलान न्द जी वोले यह पुस्तक तो मेरा पूर्व पक्ष है, ठाकुर जी ने म्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा तो सब कहीं होता है। कि एक ही स्थान पर पहले पूर्वंपक्ष की स्थापना करके उत्तर पक्ष के रूप में उसका समाधान किया जाता है, लेकिन एक पूरीं पुस्तक को पूर्व पक्ष बता कर ३० वर्ष तक उसके उत्तर पक्ष का न होना, ऐसी वात है, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, वस्तुत: यह पुस्तक पं० अखिलानन्द जी ने तब लिखी थी जब वह आर्य समाज में उपदेशक थे।

प्रंसगवश ठाकुर जी के पाडित्य की भी एक झलक देखने को मिली, विधवा विवाह के समर्थन में ठाकुर जी ने एक मन्त्र उद्धत करके वताया कि यहां स्पष्ट लिखा है, कि एक पति को प्राप्त कर लेने के बाद उसके मरने पर दूसरा पति बनाया जा सकता है, इस मन्त्र में आये 'वित्त्वा' शब्द को लेकर पं कालूराम जी शास्त्री ने कहा कि 'वित्त्वा' का अर्थ है जानकर अर्थात यदि किसी लड़की के विवाह की बात चल रही हो या रिश्ता तय हो जाने के कारण लड़की को उसकी 'जानकारी' हो गयी हो किन्तु विवाह न हुआ हो, तो उसका दूसरा विवाह हो सकता है, श्री ठाकूर जी ने पं० कालुराम शास्त्री की व्याकरण की अज्ञानता बताते हुए कहा कि 'विद् ज्ञाने' का रूप 'विदित्त्वा' वनता है, 'वित्त्वा' विद्लृलाभे' से वनता है। इसलिए 'वित्त्वा' का अर्थ 'जानकर' नहीं अपितु 'पाकर' वनता है। फिर जानने या वातचीत चलने मात्र से किसी की पत्नी संज्ञा नहीं वन जाती । विवाह हो जाने पर ही किसी को पति था पत्नी कहा जा सकता है, श्री कालुराम जी शास्त्री एवं पं० अखिलानन्द जी को निरूत्तर हो जाना पड़ा, यह आर्य समाज की विजय थी। सनातन धर्म के माध्यम से और इसका श्रेय था ठाकूर अमर सिंह जी वर्तमान अमर स्वामी जी महाराज को"।

उसके पश्चात श्री ठाकुर जी का बड़ी धूम धाम एवं जोर-शोर से पूरे नगर में जलूस निकाला गया, जलूस के साथ हजारों नर-नारियों एवं बच्चों की भीड थी।

# यह लड़का क्या शास्त्रार्थ करेगा (स्वामी भीष्म जी महाराज घरींडा)

सर्व सज्जनों को विदित हो कि अब से साठ वर्ष पूर्व ठाकुर अमर सिह वर्तमान श्री अमर स्वामी जी, ग्राम सिसाया, जि॰ हिसार (हरियाणा) में मिले थे, इनके साथ में वेद आदि शास्त्रों से भरा हुआ सन्दूक भी था, क्योंकि वहाँ के पौराणिकों की ओर से, आयं समाज को चुनौती दी गयी थी, ये ही ठाकर अमर सिंह जी (वर्तमान महात्मा अमर स्वामी जी महाराज) चुनौती को स्वीकार करके शास्त्रार्थ करने आये थे। पौराणिकों की ओर से तीन पण्डित थे, और आयं समाज की ओर से यह शेर अकेला था, मैंने इनको देख कर यह समझा था, कि यह लड़का क्या शास्त्रार्थ करेगा, परन्तु इन्होंने तीनों पण्डितों की जुबान वन्द कर दी, और उन पौराणिक पण्डितों को अपनी हार माननी पड़ी, और वे लोग रात्री में ही उठकर भाग गये थे, क्योंकि इनका स्वाध्याय बहुत ऊँचा था, तथा वाक चातुर्य तथा तकं भैली बहुत ही विचित्र थी, उसके पश्चात मेरा उनसे बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इन्होंने अपने जीवन में हजारों ही शास्त्रार्थं किये, और बहुत से ग्रन्थ लिखे है। पौराणिक पण्डित तो इनका नाम सुन कर ही काँपने लग जाते थे आप अपने समय में कभी भी पराजित नहीं हुए। शास्त्रार्थ समर में सफलता, इनके बायें हाथ का काम था।

शंका करने वाले बीसीयों पण्डित आगे खड़े हो जाते थे, और ये उन सवका मिनटो में समाधान करते थे। इनके सैकड़ों सुयोग्य शिष्य है। इनकी सेवाओं से आर्य जगत भली-भाँति परिचित है।

महर्षि दयानन्द जी महाराज के ऋण को उतारने के लिए जीवन भर CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Digitized by Arya Sama Foundation Chennai and eGangotri

भरसक प्रयत्न करते रहे। आप हिन्दी, और संस्कृत के अतिरिक्त, उदूँ, अरवी फारसी आदि भाषाओं के ज्ञाता और उच्च कोटि के कवि भी हैं।

इस समय आप वृद्ध हो गये है। चलने-फिरने और उठने-बैठने में भी कष्ट होता है। अब आयं समाज को चाहिये कि इनके कार्यों को भुलाये नहीं, और इसी प्रकार के सैकड़ों शास्त्रार्थ केसरी तैयार करें। और इनकी सेवा भी करते रहे।

दोहा -

आर्य जगत के रत्न हैं, अमर स्वामी जी महाराज। भीष्म ने निज भावना, प्रकट करी है आज।



मनुष्य कौन

मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्व आत्मवत् अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निवंल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महा अनाय निवंल और गुण रहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नित, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाय, महा बलवान और गुणवान भी हो तथापि उसका नाश, अवनित, अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक हो सके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नित सवंथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जावें परन्तु इस मनुष्यपन धर्म से पृथक कभी न होवें।

—स्वामी दयानन्द सरस्वती

# श्रद्धेय परिव्राजक ग्रमर स्वामी जी महाराज के प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि

(पं प्रकाश चन्द्र कविरत्न, अजमेर)

(9)

परमेश प्रेम अनुरक्त ऋषिवर भक्त,
सजग सशक्त आर्य जाति के रक्षण काज।
सुकवि, सुलेखक, सुवक्ता, सुविचारक हैं जो,
साहसी स्वतन्त्रता सेनानी शूर सिरताज।।
सत्य पक्ष पोषणार्थ मिथ्यामत वादियों के,
दुर्ग पै प्रमाण, युक्ति, तर्क की गिराते गाज।
घन्य-घन्य है, पुनीत वेद पथ-गामी नामी,
शास्त्रार्थ महारथी अमर स्वामी महाराज।।

(२)

देखे मैंने नगर-नगर, ग्राम-ग्राम,
वैदिक सिद्धान्त का प्रचार करते हुए।
देखे मैंने ग्राप सत्याग्रही रूप में निजाम,
शाही अत्याचार क्षार-क्षार करते हुए।।
देखे मैंने आप प्रचारार्थ कितने युवक,
योग्य उपदेशक तैयार करते हुए।
देखे मैंने आप है, संखग्नता से सर्वाङ्गीण,
सुदृढ़, सामाजिक सुघार करते हुए।।
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

(३)

शास्त्रों के विजेता वा सुग्रन्थों के प्रणेता, नेता वा वेदोपदेशक विख्यात कहूं आपको। त्यागी तपोनिष्ठ वा वरिष्ठ धीर वा संसृति, सिन्धु में अलिप्त जलजान कहूं आपको। सज्जनों के प्रति मैं विनम्न नवनीत कहूँ, दुर्जनों के प्रति वज्यघात कहूं आपको। स्नेही सुहृदय मित्र अथवा मैं भ्रात कहूँ, वा अमर स्वामी गुरु तात कहूं आपको।

(8)

आपका ये शत् वर्ष सचेष्ट,

रहे चलता शुचि जीवनस्पन्दन ।

आर्य जनों को प्रबुद्ध रहें,

करते जिमि पाण्डवों को नन्दनन्दन ।

है मुझ पै मृदु पेय व्यञ्जन,

कंचन मुक्त, न फूल न चन्दन ।

हार्दिक स्नेह श्रद्धांजिल से प्रिय !

आपका मैं करता अभिनन्दन ।



## बन्दना के इन स्वरों में स्वामिनं तमहं वन्दे !

(आचार्यं उमाकान्त उपाध्याय कलकत्ता)

"बहुत अच्छे प्रचारक हैं, सत्संग बहुत अच्छा करवाते हैं, स्वामी जी के पूर्ण भक्त हैं, आर्यसमाज के पक्के मिश्नरी प्रचारक """

महात्मा आनन्द स्वामी जी ने कुछ इस रूप में श्री ठाकुर अमर सिंह जी 'आयं पिषक' का परिचय दिया था। उस समय आर्य समाज कलकत्ता में विशेष प्रचार योजना में आर्य जगत् के गण्यमान विद्वान प्रचारक तीन-तीन चार-चार महीनों के लिए आमन्त्रित किये जाते थे, श्री मुनीश्वर देव जी श्री लोकनाथ जी तकं वाचस्पित इत्यादि इस योजना के अन्तर्गंत कलकत्ता आ चुके थे, उसी प्रसंग में श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी ने परिचय दिया और कलकत्ता आर्य समाज के निमन्त्रण पर श्री ठाकुर अमर सिंह जी कलकत्ता प्रधारे।

आयं सत्संग का सभा कक्ष, अच्छी उपस्थिति, हाल भरा हुआ था, मैं भीं श्रोताओं में बैठ गया, श्री ठाकुर जी ब्याख्यानपीठ पर आसीन हुए। धीर स्वर, गम्भीर वाणी, प्रशस्त मुख मण्डल आकृत्या-प्रकृत्या उपदेशक! सर्व प्रथम एक सामूहिक भजन गवाया आगे-आगे आप गाते थे, पीछे श्रौतागण तन्मय होकर दोहराते जा रहे थे। सत्संग की एक सभा बन्ध गई, मैं भी अति प्रभावित हो रहा था।

अव व्याख्यान आरम्भ हुआ आशय कुछ इस प्रकार था। आपको सत्संग में आना चाहिये, व्याख्यान चाहे जिसका भी हो, आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, नहीं तो आप यही समझकर आईये कि आपको आयं समाज में आता देखकर बहुत लोग सोचेंगे कि सत्संग अच्छी जगह है तभी तो आप गये हैं। इसलिए वे भी आना आरम्भ कर देंगे, आपके आने का लाभ आपको तो होगा ही दूसरों को भी होगा, और आप पुष्प के भागी वर्नेगे।

बहुत ही सीघे-सादे ढंग से कही हुई दिलकी बात सीधा घर कर गई।

मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि सत्संग में जाना ही है। आज यह स्वाभाविक कट्टरता में बदल गया है, और इसका श्रेय आदरणीय अमर स्वामी जी के व्याख्यान को है।

X X X

स्वामी जी के व्याख्यानों में किस्से कहानियों के स्थान पर शास्त्रायों के चुटकुले बड़े रोचक और हृदयग्राही होते हैं। आयं समाज कलकत्ता की बस जा रही थी, समीपाञ्चल के किसी समाज का जीणोंद्वार या वार्षिकोत्सव का आयोजन था। वहां ईसाई-मुसलमानों की बहुलता थी, आदरणीय अमर स्वामी जी ने बड़ी सरलता से प्रमाणित किया कि ईसाई-मुसलमान किस प्रकार वेद से अनुप्राणित होते हैं। ईसाईयों का father Hood of god और मुसलमानों का Brother hood of mankind किस प्रकार मूल रूप में वेद से निकले हैं प्रसिद्ध मन्त्र - "सनो वन्धुर्जनिता स विधाता" का प्रमाण देकर बड़ा प्रभावशाली व्याख्यान दिया।

समय-समय पर प्रमाणों का प्रयोग सचमुच वड़ी सूझ-वूझ का फल होता है। स्वामी जी शास्त्रार्थ कला के अति माहिर कलाकार रहे हैं। ये प्रमाण तो हम लोगों के सम्मुख भी होते हैं। किन्तु प्रमाणों का प्रयोग सबके बश की बात नहीं है। ठीक भी है—

"शस्त्रं शास्त्रं वीणा वाणी नरश्च नारी च, पुरुष विशेष प्राप्य भवन्ति योग्याः अयोग्याश्च ।"

यह हाथ की तासीर और प्रयोग की कुशलता ही है, कि सरस्वती मुखरित हो उठती है। आदरणीय स्वामी जी के सान्निष्य में वही प्रचलित मन्त्र कैसी-कैसी सैद्धान्तिक पुष्टियाँ कर जाते थे।

उन्हीं दिनों चार मन्त्र और तीन सिमधाओं वाला प्रसिद्ध विवाद चल पड़ा। उन दिनों भी मैं कलकत्ता आर्य समाज के मुख पत्र 'आर्य संसार' का सम्पादक था, आदरणीय स्वामी जी कलकत्ता में ही थे, कई लेख आपने संस्कार विधि के समर्थन में वर्तमान निदेश के समर्थन में लिखा था। स्वामी जी महिष स्वामी दयानन्द जी के दृढ़ समर्थकों में हैं। हम लोगों ने आदरणीय अमर स्वामी जी की गणना कट्टर दयानन्दी प्रचारकों में कर रखी है।

उन्हीं दिनों एक और विवाद उठ खड़ा हुआ कि संस्कार विधि ग्रन्थ अधूरा है, ऋषि ने कई आवश्यक निर्देश किये ही नहीं है। कई विचारकों

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

का विचार था, कि संस्कारविधि को गृह्यसूत्रों आदि उन ग्रन्थों के आधार पर पूर्ण कर लेना चाहिये। जिन्हें स्वामी दयानन्द जी ने आधार मानकर संस्कार विधि का प्रणयन किया।

इस विवाद में आदरणीय अमर स्वामी जी का पक्ष था कि महर्षि दयानन्द जी अपने में स्वयं एक पूर्ण कल्पकार थे! अतः उनके निर्देश और विधान पूर्ण हैं। उन्हें अधूरा वा अपूर्ण समझ कर परिपरक अंशों को जोड़ना नहीं चाहिये।

इस मान्यता में कितनी दूरविशता है। यदि ऋषि के ग्रन्थों के परिपूरक परिशिष्ठ बनने लगेंगे तो थोड़े दिनों में फिर ग्रन्थ का मूल रूप ही न रह जायगा। साथ ही प्रत्येक पण्डित या कर्मकाण्डी पौराणिक कर्मकाण्डों के साथ तालमेल बैठाने में कुछ न कुछ जोड़ना ही चाहेगा, इस प्रकार संस्कार-विधि का स्वरूप विकृत हो जायेगा। इसी महिंच भक्ति की कट्टरता के कारण आदरणीय अमर स्वामी जी के कलकत्ता प्रवास के समय स्वर्गीय (आचार्य रमाकान्त जी शास्त्री) जी के साथ आत्मीयता एक पारिवारिक परिवेश में उभर आई थी। इसी दृढ़ निष्ठा के कारण हमारा सम्पूर्ण परिवार स्वामी जी का आदर्श मुग्ध है।

## × × × ×

स्वामी जी निष्ठावान प्रचारक हैं। कलकत्ता प्रवास के समय आपने छोटे वड़े कई प्रन्थों का प्रणयन किया। यहाँ आपका एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। 'जीवित पितर'! सामान्यत: लोग मृतकों को ही पितर संज्ञा से अभिहित करते हैं। स्वामी जी ने एक तो मृतक श्राद्ध का खण्डन किया, और साथ पितर संज्ञा जीवितों की है, यह प्रमाणित किया। कलकत्ता में आदरणीय स्वामी जी का एक और ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। "हनुमानादि वानर, बन्दर थे या मनुष्य?" स्वामी जी ने भरपूर प्रमाण इस वात के दिये, कि वानर मनुष्यों की ही एक जाति थी। स्वामी जी का सम्पूर्ण साहित्य, खोज, अनुसंघान, शास्त्राथों का साहित्य है। जिस दिन 'अमर साहित्य सर्वस्व' प्रकाशित होगा, उस दिन वैदिक सिद्धांतों पर दार्शनिक और प्रमाण समन्वित एक विशाल साहित्य का उदय होगा।

\*

कलकत्ता आर्य समाज का "महिष दयानन्द दातव्य औषधालय" अमर स्वामी जी का चिर स्मारक है। आपने कलकत्ता निवास के समय एक सच्चे मिश्नरी, प्रचारक के दृष्टिकोण से आपने यह अनुभव किया कि कलकत्ता जैसे नगर में आर्य समाज की अपनी कोई ऐसी संस्था होनी चाहिये जिससे जन सेवा का कार्य निरन्तर चलता रहे। इसी भूमिका में आपने "महर्षि दयानन्द दातव्य औषधालय" का आरम्भ किया। आज इस औपधालय से प्रतिदिन औषधियां दी जाती हैं। और सारी व्यवस्था नि:शुल्क है। जब इसका आरम्भ हुआ तो आदरणीय श्री अमर स्वामी जी स्वयं दवाइयाँ बनवाते स्वयं रोगियों को देखते स्वयं ही चन्दा करते स्वयं ही सारी व्यवस्था करते, उस समय गुरुकुल ज्वालापुर के सुयोग्य स्नातक श्री दिनेण चन्द्र शर्मा जी का भी सहयोग प्राप्त था, किन्तु यह कृतित्व तो स्वामी जी जैसे अनुभवी प्रचारक का ही था। यहीं से मेरे मन में एक और वात घर कर गई, कि आर्य प्रचारक मिश्नरियों को कुछ न कुछ औषधि और जन सेवा का अनुभव अवश्य होना चाहिये।

आदरणीय अमर स्वामी जी का जीवन इस वात का स्वयं प्रमाण है।

**89** 55 55

आप कलकत्ता से चले गये, कई वर्ष वीत गये। वार्षिकोत्सवों या अन्य प्रसङ्गों पर आना जाना होता रहा । कलकत्ता में आर्यसमाज वड़ा वाजार अपने वार्षिकोत्सव पर प्रति वर्ष एक प्रतिष्ठित समर्पित जीवन आर्य उपदेशक का अभिनन्दन करता है। इसी कम में बड़े उल्लास के वातावरण में आदरणीय अमर स्वामी जी का सार्वजिनक अभिनन्दन कलकत्ता में किया गया। इस अभिनन्दन में सम्पूर्ण कलकत्ता के आर्य नरनारी वड़ी श्रद्धा से सम्मिलित हुए। उस अवसर पर एक वीतराग एषणाओं से रहित आर्य संन्यासी का स्वरूप सम्मुखीन हुआ। स्वामी जी अभिनन्दन जितत प्रसन्तता से ऊपर उठ चुके हैं। उस समय आर्य समाज और आर्य जनों की ओर से जो सश्रद्धा धन राशि समर्पित की गई उसे वहीं आर्य साहित्य निर्माण में लगाने की घोषणा करके आप तटस्थ हो गये।

स्वामी जी का जीवन, आपकी विद्या आपके शास्थों का इतिहास, आपका प्रमाणों का संग्रह सब कुछ अपने में निराला है, अद्भृत है। परम प्रमु आपको चिरायु और स्वस्थ रक्खें। यही प्रार्थना है।

## XXX

## हमारे माननीय श्री ग्रमर स्वामी जी

(प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' अवोहर)

मेरा जन्म एक छोटे से ग्राम में हुआ, मेरा पालन-पोषण आर्थ समाज के स्वस्थ वातावरण में हुआ, बालकाल में ही, आर्थ समाज में सिक्रय रूचि लेने लगा, अतः मुझे ठीक-ठीक ज्ञात नहीं, कि मैंने श्री ठाकुर अमर सिंह जी (श्री अमर स्वामी जी) का नाम पहले-पहल कब सुना। ग्राम के आर्थ लोग शास्त्रार्थों की चर्चा करते रहते थे, इन चर्चाओं में ठाकुर अमर सिंह जी की सिंह गर्जना विद्वता व निडरता की भूरि-भूरि प्रशंसा होती रहती थी, इन चर्चाओं को सुन-सुन कर मेरे मन में ठाकुर जी के दर्शन करने की चाह करवटें लेती रहती थी। विद्यार्थी जीवन में ही स्वाध्याय की विशेष रूचि थी, इस रूचि ने ठाकुर जी के प्रति और आकर्षण पैदा कर दिया।

वह शुभ घड़ी भी आ गई, ठाकुर जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला, अमृतसर में आठ दिन तक पादरी अब्दुलहक से आयों का शास्त्रार्थ था, यह १६५४ ई० की घटना है, श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी, श्री ठाकुर जी एवं पं० शान्ति प्रकाश जी वहां पर पधारे! मैं तब लेखराम नगर (कादियां) में अध्यापन कार्य करता था, पादरी महोदय का हठ था कि मैं ठाकुर अमर सिंह जी व पं० शान्ति प्रकाश जी से शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, लिखित शास्त्रार्थ के समय ये दोनों रामचन्द्र देहलवी के पास बैठ भी नहीं सकते। सब श्रोताओं पर पादरी जी की इस हठ का विशेष प्रभाव पड़ता था, तब मैंने स्वयं देखा कि ठाकुर जी की विद्वता व शास्त्रार्थ कला का कितना रौव है।

तव आर्य समाज लक्षमण सर में प्रथम बार मेरा श्री ठाकुर जी से परिचय हुआ।

आपने वड़ी आत्मीयता दिखाई, और आयं समाज की सेवा करने की प्रवल प्रेरणा दी। इसके बाद एक बार १९६१ ई० में या १९६२ ई० में ठाकुर जी पंजाब पधारे, मैं तब धूरी में पढ़ाया करता था, वहां के विख्यात आयं समाजी महाशय कुन्दन लाल जी आपके बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी बिना प्रोग्राम के आयं समाज में पहुंचे और मुझे बुलवाया, मैंने पूछा कि आपने यह

कृपा कैसे की ? आपने कहा कि मुझे आपके लेखों से पता था, कि आप यहां रहते हैं। सोचा कि इधर आया हूं तो जाते-जाते मिलता ही जाऊँ कार्य कत्तांओं से इतना प्रेम, इस प्यार व इस आत्मीयता का मुझ पर एक अमिट व गहरा प्रभाव पड़ा, आज पर्यन्त मेरी आंखों के सामने वह वैंच व स्थान है, जहां धूरी में आकर आप वैठे थे, यदि आर्य समाज के नेता, व विद्वान सेवकों से ऐसा स्नेह करेंगे तो संगठन सुदृढ़ व तेजस्वी होगा।

फिर तो स्वामी जी महाराज से कई वार भेंट होती रही, एक घटना तो अविस्मरणीय ही रहेगी, आर्य प्रादेशिक सभा ने अमृतसर में आर्य समाज शताब्दी समारोह का आयोजन किया। प्रातःकाल यज्ञ हवन के पश्चात् स्वामी सिच्चिदानन्द जी योगी का प्रवचन था, स्वामी जी ने श्री शंकराचार्य जी की चर्चा करते हुए कोई योगापन्थी वात कह दी, सब विद्वानों को वह अखरी। अभी कानाफूंसी आरम्भ ही हुई थी, कि अमर स्वामी जी ने एक ही मिनट में उनकी वात को काटकर सिद्धांत विरुद्ध कथन का खण्डन कर दिया, स्वामी सिच्चिदानन्द भला श्री अमर स्वामी जी का प्रतिवाद क्या करते। सव पर श्री अमर स्वामी जी की सिद्धान्त प्रियता व पाण्डित्य की छाप पड़ी, एक वार मैं गाजियावाद आश्रम में गया, चलने लगा तो स्वामी जी ने कहा खिलाए पिलाए विना मैं न जाने दूंगा। उनकी इस व्यवहार भुशलता एवं प्रेम का स्मरण करके आज भी चित्त गद्गद् हो जाता है।

एक भजनोपदेशक ने मुझे वतलाया कि, जब मैं नया-नया प्रचार क्षेत्र में उतरा तो ठाकुर जी के साथ प्रचारार्थ गया। रात्री को समाज के मन्त्री जी ने ठाकुर जी के लिए तो दूध मंगवाया परन्तु भजनोपदेशक को नहीं पूछा ठाकुर जी ने मन्त्री महोदय को इस अशिष्ठता के लिए ऐसा फटकारा व धिक्कारा कि वह इसे कभी भूल न सके।

कुछ नेताओं ने अपने पद की सुरक्षा के लिए ऐसी जोड़-तोड़ की कि आर्य समाज में वेद-संध्या-हवन आदि का उपहास उड़ाने वाले कुछ उच्छृक्कल तत्वों का बोल वाला हो गया, तब तक वड़े नेता ने, अमृतसर में भाषण देने हुए अवैदिक मतों को उखाड़ने व वैदिक अध्यात्मवाद के प्रचार की बड़ी जोरदार बात कही। अमर स्वामी जी ने तब कुछ मिलने वालों को कहा कि नास्तिकों को आर्य समाज के मंच पर लाने वाले अब वैदिक अध्यात्मवाद की बात किस मुंह से करते हैं? वापात काल स्थिति में एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ, वैदिक धर्म के निष्ठावान प्रहरी ला॰ दीपचन्द जी इसके व्यवस्थापकों में से एक थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने शास्त्रार्थ में श्री अमर स्वामी जी अश्था श्री शान्ति प्रकाश जी को शास्त्रार्थ करने का अवसर क्यों न दिया? लाला दीपचन्द जी ने कहा "आप जानते हैं कि अमर स्वामी जी को विधीमयों के सब प्रमाण कण्ठस्थ हैं। विरोधियों को किसी अनुचित वात पर वह उनकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख देते। आपात स्थिति में कोई समस्या खड़ी हो जाती" इस कथन से पाठक समझ लें कि स्वामी जी का स्वाध्याय कितना विस्तृत व गहन है, और आपातस्थिति हो या मार्शलाला वैदिक धर्म का यह प्रहरी सदा निडरता का मूर्तंहप रहा है। आयं समाज के सैकड़ों नहीं सहस्रों अलभ्य प्रन्थों का संग्रह करके आपने ऋषि मिशन की जो सेवा की है, उसके लिए वह सदा पूजनीय माने जावेंगे।

एक उदाहरण लीजिये स्थूलाक्षरी सत्यार्थं प्रकाश का पुन: प्रकाशन करते समय महा विद्वान आचार्यं उदयवीर जी शास्त्री के सम्मुख त्रयोदश सम्मुलास की एक समस्या उपस्थित हो गई। वेद विद् स्वामी वेदानन्द जी तो अव थे नहीं, कौन इसका समाधान करे?

आचार्यं जी ने ठाकुर जी से बात की, आपने वाईविल का वह अनुवाद लाकर सामने रख दिया, जिसे आधार बनाकर ऋषि ने ईसाई मत की समीक्षा की। गुत्थी सुलझ गई। सत्यार्थं प्रकाश के प्रकाशन के समय वाई-विल की आयत का अनुवाद उद्धृत करते एक-दो पंक्तियां छूट गई। ऐसा हो ही जाता है, जब दो पंक्तियों के आरम्भिक शब्द एक ही हों तो ऐसा होना साधारण सी बात होती है।

मेरी लेख माला मूल की भूल चल रही थी। एक प्रसंग में कुछ बात अस्पब्ट सी रही, और कुछ छपने में भी शब्द छूट गये। झट स्वामी जी का पत्र आ गया, लेखमाला की तो प्रशंसा की, परन्तु साथ ही लिखा कि 'यदा-यदा हि धमंस्य' श्लोक के अर्थ व भाव जो ऋषि ने दिये हैं, उन्हें सम्मुख रखकर चलें। जिन विद्वानों का आर्य समाज में चहुंदिश ध्यान रहा, जिन्होंने आर्थ सिद्धांतों की रक्षा के लिए सदा जागरूक रहकर समाज सेवा की है—ऐसे महान सपूतों में श्री अमर स्वामी जी एक हैं, छोटी से छोटी भूल भी आपको अखरती है। और शुद्ध हृदय से उसका सुधार करने को आप सदैव तत्पर रहते हैं।

पुनः उनके सौजन्य की एक चर्चा करके इस लेख माला को विराम देता हूं, ठाकुर यशपाल सिंह जी कि, प्रथम पुण्य तिथि उनके ग्राम पिनयाला (सहारनपुर) में मनाई गई मैं रुड़की नगर में प्रचारार्थ गया हुआ था। वहां से दिन को ग्राम में चला गया, भारी भीड़ थी, कई नेता पधारे, श्री कुलतार सिंह राज्य मन्त्री उ० प्र० सरकार भी आये थे, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। भीड़ में पीछे वैठ गया। श्री स्वामी जी महाराज आये और भीड़ में से अन्दर चले गये, मैंने नमस्ते की।

जव स्वामी जी की व्याख्यान की वारी आई तो आपने अपने भाषण में कहा "देखिये ठाकुर यशपाल सिंह जी का व्यक्तित्व व उनकी मित्र मण्डली आज यहां देश के दूरस्थ भाग अवोहर से हमारे प्रसिद्ध विद्वान प्रो॰ राजेन्द्र "जिज्ञासु" जी व उनकी पत्नी भी पधारें हैं।

ऐसे शब्द कहकर स्वामी जी ने सारी सभा का ध्यान मेरी और आकर्षित कर दिया। बाद में सब बड़े-छोटे नेताओं ने बड़े आदर भाव से मुझसे बात की।

किसी-किसी ने यह भी कहा आप पीछे क्यों बैठ गये ? स्टेज पर क्यों नहीं आ गये आदि ।

ऐसे गुणी, शास्त्रार्थ महारथी स्पष्टवादी सिद्धान्तनिष्ठ माननीय अमर स्वामी जी का मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूं।

### XXX

## आ३म्

सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओ३म् को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं।
—स० प्र० प्रथम सम्

#### अमर स्तवन

(कविवर "प्रणव" शास्त्री एम० ए०, आर्य नगर, फिरोजावाद उ० प्र०)

मातृ भूमि भारत के प्यारे गुण-गण धारे, नत मस्तक हैं, भ्रायं सुधोजन चरण तुम्हारे। नीर क्षीर विवेकी हो प्रतिभा के बल से, यश की धवल घरोहर धारी बुद्धि प्रबल से ।।१।। श्री विहीत हो किन्तु भारती धन के भूषण, ग्रविचल प्रिय पांण्डित्य प्रथा के पावन पूषण। मन्थन कर गम्भीर ज्ञान का सागर अनुपम, रत्न प्रमाण प्रदान किये हैं, उत्तम-उत्तम ॥२॥ स्वागत करती मुक्ति भ्रप्सरा-स्नेह सुधा से, मीत भाव से मन्त्र दे रहे अर्थ सदा से। जीवन भर ही रही विपक्षी हारी लंका, शास्त्र-समर में रहे बजाते जय का डंका ॥३॥ म्रर्थ महोज्वल म्रार्ष ज्ञान के दीप जलाये, मतवादों के तीक्ष्ण तकों से होश उड़ाये। हार न मानी कहीं स्तुत्य व्याख्यान प्रणाली, रक्षित जिससे म्रायं धर्म की ध्वजा निराली ॥४॥ थी न स्वार्थ की गन्ध, न होगी मन उपवन में, कीर्ति कोकिला निशदिन कूके स्वर साधन में। जब तक गंगाधार-धरा में रहे रवानी, यहाँ सुनाते रहो "प्रणव" कविता लासानी ॥४॥

# पतित-पावनी शास्त्रार्थ-गंगा

## शास्त्रार्थ-महारथी महात्मा भ्रमर स्वामी जी परिव्राजक (ज्ञानी पिडीदास जी अमृतसर)

यद्यपि भोग-प्रधान-प्रकृति के आधुनिक विषाक्त वातावरण में अथंपिार्जन, धन-संञ्चय एवं जीवन-यापन की अनिवार्य आवश्यकताओं की प्राप्त्यर्थ उपयोगी सामग्री-समूह के संकलन की निस्सीम दौड़ लगी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा है कि वह एकाकी ही धन-धान्य समन्विता, कोठी-कार कमनीयता, वैंक-वैलैंस वरीयता और उद्योग-धन्धों में सम्पन्नता का ठेकेदार वन जाये, तथापि दीर्घ-दृष्टि सम्पन्न मनन-शील मनस्वी-मानव, इस तथ्य की अवहेलना नहीं कर सकते कि हमारी चिर-चर्चित, मनसा अचित तथा यत्नेन परिरक्षित विचार-धारा के अनुसार मानव-जीवन का परमोच्च लक्ष्य, निर्धार्तित ध्येय, फल-चतुष्टय-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही रहा है। अर्थात् भौतिक एवं आध्यात्मिक अथवा लोकिक एवं पारलौकिक उन्नति का पूर्ण समन्वय। केवल भौतिकता अथवा मात्र आध्यात्मिकता मानव-जीवन की चतुर्मुंखी समुन्नतिका कारण सिद्ध नहीं हो सकती। हाँ, दोनों का सुन्दर-सुष्टु समन्वय लक्ष्य पूर्त्त का साधन अवश्य बन सकता है।

हमारे धर्म की परिभाषा है "यतोऽभ्युदय निः श्रेयस सिद्धिः सः धर्मः।" अर्थात्—धर्मं उन नैसर्मिक नियमों का नाम है जिनका परिपालन करने वाले, भाग्यशील व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू हैं, वह सर्वविध लौकिक समुन्नति के साथ-ही-साथ पारमाधिक परम कल्याण की सम्प्राप्ति से भी विक्चित नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्त्वय है कि धर्मपूर्वक विविध वैभव का उपार्जन करके शुद्ध-शुभ-शुभ कामनाओं, भव्य भावनाओं से ओत-प्रोत अपने परम लक्ष्य मोक्ष-पथ पर निरन्तर बढ़ता चला जाये।

इसी नि:श्रेयस् (मोक्ष) की उपलब्धि के मार्ग में न्याय-दर्शन-प्रणेता महामुनि गौतम ने सोलह स्टेशनों (तत्त्वों) का वर्णन किया है—

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ प प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन बृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ह १० ११ १२ १३ १४ १५ निर्णय बाद जरुप वितण्डा हेत्वामास छल जाति १६

निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निक्षेयसाधिगमः ॥१॥

महामुनि गोतम का आदेश है कि मानव-जीवन के परमलक्ष्य चरम-ध्येय, गन्तव्य-स्थान 'निः श्रेयस' तक पहुंचने के लिये हमारे मानव-जीवन-यान को जपरि लिखित स्टेशनों पर से होकर, रुक कर जाना अनिवार्य है। उन में नौवां स्टेशन 'वाद' पर ठहरना, पाथेय (अन्नजल) संग्रह करना, मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता प्राप्त करना भी अत्यावश्यक है। हमारे प्राचीन-पुरातन पूर्व-पुरुषाओं की यही प्रसिद्ध पद्धति रही है कि जब तक वाद सत्या-सत्य, कर्त्तव्याकर्त्तव्य निर्घारित करने के लिये युक्ति-युक्त एवं प्रमाण-पोषित उहा-पोह न कर ली जाये, तब तक मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता। इसी वाद-विवाद के राज मार्ग का अवलम्बन करके उपनिषद्-वक्ता महर्षियों ने जिज्ञासु महानुभावों की ज्ञान-विज्ञान पिपासा को शान्त किया था, वार-विवाद की इसी जर्नेली सड़क पर चलकर शंकर स्वामी ने मण्डन-भिश्र से वायुद्ध किया था, और भारत-भर में फैली नास्तिकता की तिमस्ना की घनघोर घटाओं को छिन्त-भिन्न करके वेद के सूर्य के पुन: दशैन कराय थे, इसी 'बाद-विवाद' के प्रशंसनीय पथ का अनुसंरण करके महर्षि दयानन्द की पाखण्ड-खण्डिनी ने अपने दैवी चमत्कार दिखाये थे और उनके अनुगामी पं० लेखराम 'आर्यमुसाफिर, दर्शनाचार्य स्वामी दर्शनानन्द, महावाग्मी पं० भोजदत्त प्रतिवादी भयञ्कर परन्तु मधुरभाषी पं॰ रामचन्द्र देहलवी, शास्त्रार्थं महारथी पं० मुरारीलाल शर्मा, अनुसंधान प्रिय पं० भगवद्दत, महाविद्वान् पं० व्यासदेव शास्त्री, एम० ए०, एल० एल० वी०, शतपथ में एक-पथ वाले पं० बुद्धदेव विद्यालंकार, स्मृति सागर पं० बुद्धदेव 'मीरपुरी' "वैदिकतोप' पं० मनसाराम, और विद्यर्मी गढ़ों में निर्भीक दनदनाने वाले पं० धर्म भिक्षु आदि योद्धाओं ने विरोधियों को शास्त्रार्थं समरों में से पलायन करने पर विवश कर दिया था। आज भी इसी पथ के पथिक पं० बिहारी लाल शास्त्री और श्री महात्मा अमर स्वामी 'परिव्राजक' आर्यसमाज के माध्यम से दिग्दिगन्त में वैदिक धर्म की लुप्त प्राय: परम ज्योति को उद्दीप्त करके उल्लूक प्रकृति, अन्धविश्वासी, साम्प्रदायिक रूढ़िवादों के सुदृढ़ समझे जाने वाले दुर्गों की प्राचीरों में अपने युक्ति प्रमाणों की अमोघ गोलाबारी और वेपनाह बम्म वर्षा से भूचाल की-सी भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं - ईसाई पनाह मांगने, मुसलमान अलामान पुकारने और पौणाणिक त्राहिमाम् कहने लग जाते हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती के शास्त्रार्थी की संक्षिप्त तालिका-आज तो यातायात की सर्व प्रकार की सुविधाएँ सुलभ हैं, परन्तु जिन दिनों आदित्य ब्रह्मचारी, तरुण तपस्वी भगवान दयानन्द ने अपनी कृन्दन-काया को तीव तप-त्याग, तीखी-तिरछी तितिक्षा, और विचित्र-विलक्षणा वैराग्य की ध्रधकती. लपलपाती लाल जिह्वा ज्वालाओं में झींककर और ज्ञान-विज्ञान के अथाह अगाध-अनन्त तोय-निधि की गहरी-गम्भीर तहों में बैठकर-समाधिस्य होकर वैदिक ज्ञान और शास्त्र-तत्त्व के जिन महामूल्य मणि-माणिक्य-मुंगा-मुक्ता मर्वारीद-मोतियों को संग्रहीत संकलित किया था, उन्हें मन-मस्तिष्क की महती-मनीपा एवं विस्तृत-विशाल दयाई हृदय की असीम उदारता से जन-जन के समक्ष प्रचारित-प्रसारित करने के दृढ़ संकल्प से कार्यक्षेत्र में अव-तरित हुए थे, उस काल खण्ड में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े वायुपान, वायु वेग से फर्रीटें भरने वाली मोटर कार टैक्सी बस आदि का अभी आविष्कार भी नहीं हो पाया था। रेलवे लाइनें भी संक्रुचित से क्षेत्र में विछ पाई थीं और ट्रेनें भी आज की अपेक्षा रीघूं-रीघूं चाल से चला करती थीं फिर भी धन्य थे महर्षि दयानन्द, जिन्होंने वाद-विवाद, शंका-समाधान और शास्त्रार्थों द्वारा वेद-पथ-भ्रष्ट सम्प्रदाइयों को सन्मार्गारूढ़ करने के लिये घोरतम तपस्या की साधना की ताकि विदेशी-विधर्मी शासन की कूट नीति और ईसाई-मुसलमानों की धांघली तथा रूढ़िवादी पौराणिकों द्वारा प्रसारित-प्रचारित अनान्धकार के काले-कलूटे बादलों द्वारा फैलाई तिमस्रा को हटा कर सत्यार्थ का प्रकाश कर सकें। इस विषय में भी महाराज को कितना घोर परिश्रम करना पड़ा, इसका दिग्दर्शन कराने के लिये, हम उनके अगणित शास्त्रार्थों में से एक संक्षिप्त-सी तालिका प्रस्तुत कर रहे हैं-

| क्रम सं० | वर्ष मास | स्थान                     | किसके साथ ?               |
|----------|----------|---------------------------|---------------------------|
| 9        | 9544     | अजमेर पा                  | दरी ग्रे॰, इबसन, शूलक्र ड |
| 3        | १८६७     | कर्णवास पं                | अम्बादत्त अनूप शहर वाले   |
| 3        | 11       | रामघाट पं                 | ० कृष्णानन्द              |
| Y        | an .     | कर्णवास पं                | • हीरा वल्लभ              |
| ¥.       |          | सोरों प                   | ० अङ्गद भास्त्री          |
| 8        | 9585     | काकोरीका मेला पं० उमादत्त |                           |
| 0        | 21       | फर्रुखाबाद प              | ं० श्रीगोपाल              |

| Digiti  | zed by Arya Sama | j Foundation | Chennai and eGangotri<br>किसके साथ |
|---------|------------------|--------------|------------------------------------|
| क्रम स० | 44 414           |              |                                    |
| 5       | 9548             | फर्ह खाबाद   | पं॰ हलधर ओझा                       |
| 3       | n                | कन्नीज       | पं० हरिशंकर                        |
| 90      | ,, जौलाई         | कानपुर       | पं॰ हलघर ओझा                       |
| 99      | " नदम्बर         | बनारस        | पं॰ ताराशरण तर्क रतन               |
|         |                  |              | स्वामी विशुद्धानन्द                |
|         |                  |              | पं० बालशास्त्री,                   |
|         |                  |              | पं॰ राजाराम शास्त्री               |
|         |                  |              | पं० माधवाचार्य                     |
|         |                  |              | पं० बामनाचार्य                     |
| 97      | ,, जून           | ब्यावर       | पादरी शूलब्रैड                     |
| 93      | १८७२             | मिर्जापुर    | पं॰ गोविन्द भट्ट पं॰ जैसीराम       |
| 98      | n                | डुमराओं      | पं० दुर्गादत्त                     |
| 94      | n                | आरा          | पं॰ रुद्रदत्त, पं॰ च-द्रदत्त       |
| 98      | ,, सितम्बर       | पटना         | पं॰ रामजीवन भट्ट                   |
|         |                  |              | पं॰ रामावतार                       |
| 90      | " अप्रैल         | हुगली        | पं॰ ताराचरण तर्कं रत्न             |
| 95      | १८७३ मार्च       | कलकत्ता      | पं० हेमचन्द्र चऋवर्ती              |
|         |                  |              | पं० महेशचन्द्र न्याय रत्न          |
| 38      | ,, मई            | छपरा         | पं० जगन्नाथ                        |
| २०      | " अक्टूबर        | कानपुर       | पं॰ गंगाधर                         |
| 29      | " नवम्बर         | लखनऊ         | n                                  |
| 77      | १८७४ फरवरी       | इलाहाबाद     | पं० कांशीनाथ शास्त्री              |
| २३      | " नवम्बर         | सूरत         | पं॰ इच्छाराम शास्त्री              |
| 78      | n n              | भड़ौंच       | पं० माधोराव शास्त्री               |
| २४      | n n              | राजकोट       | पं० महीधर                          |
| २६      | १८७५ जून         | बम्बई        | पं० कंवलनयन आचार्यं                |
|         |                  |              |                                    |

| ऋम स० | वर्ष मास       | स्थान       | किसके साथ                    |
|-------|----------------|-------------|------------------------------|
| २७    | " मार्च        | वम्बई       | पं० खेमचन्द                  |
|       |                |             | पं० बालजी शास्त्री           |
| २५    | ,, जून         | वड़ोदा      | पं वज्ञेश्वर, पं व्यपा शम्भु |
| २६    | १८७६ ,,        | वम्बई       | पं॰ रामलाल                   |
| ३०    | ,, नवम्बर      | मुरादावाद   | पादरी पारकर                  |
| 39    | १८७७ मार्च     | गुजरांवाल   | इसाइयों के साथ               |
| 37    | १८७७ नवम्बर    | अजमेर       | पादरी ग्रे॰ पादरी हसवैंड     |
| 33    | " मार्च        | चांदपुर मेल | ा पादरी स्कॉट,               |
|       | THE RESERVE    |             | मौ० मुहम्मद कासिम            |
| 38    | ,, २४ सित०     | जालन्धर     | मौ॰ अहमद हसन                 |
| ३४    | १८७८ अगस्त     | बदायूँ      | प॰ रामप्रसाद                 |
| 35    | " २५ अगस्त     | वरेली       | पादरी स्कॉट                  |
| ३७    | १८६२ २५ सितम्ब | र उदयपुर    | मी॰ अवदुर्रहमान              |
|       |                |             |                              |

नोट—स्मरणीय है कि महर्षि का प्रथम शास्त्रार्थ अजमेर में ईसाइयों के साथ और अन्तिम, ११ सितम्बर, १८८२ को उदयपुर में मुसलमानों के साथ हुआ था।

महात्मा अमरस्वामी परिव्राजक—(भूतपूर्व ठाकुर अमर सिंह), प्रधान अखिल भारत आर्य वानप्रस्थ संन्यासी मण्डल, ज्वालापुर, ग्राम अणियां जिला बुलन्द शहर (उ० प्र०) के एक खाते-पीते जमींदार राजपूत परिवार के सुपुत्र हैं। वैदिक धमं सम्बन्धी ज्ञानार्जनार्थ आर्य श्री पं० भोजदत्त जी द्वारा संस्थापित तथा संचालित "आर्य मुसाफिर उपदेशक विद्यालय" आगरा में जा प्रविष्ट हुए। वहाँ योग्य गुरु के अनेकों अन्य शिष्यों के साथ श्री कुँवर सुखलाल जी 'आर्य मुसाफिर' (जो आपके भाई हैं) का सान्निध्य प्राप्त हुआ। उक्त विद्यालय में स्नातक होने के उपरांत हमारे चरित्र नायक १७-१८ वर्ष की किशोर अवस्था में ही पूज्य महात्मा हंसराज जी महाराज प्रधान आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब, सिंध, वलोचिस्थान लाहौर की देख-रेख में आर्योपदेशक बन गये। लम्बे सेवाकाल में आपने पेशावर से कलकत्ता, लाहौर से कराची, काश्मीर से कन्याकुमारी और जगन्नाथपुरी से भगवान श्रीकृष्ण

जी की राजधानी द्वारिकापुरी तक समस्त भारत में सहस्रों व्याख्यानों के अति-रिक्त सैंकड़ों शास्त्रार्थों में कुरानी, किरानी और पुराणी दिग्गज विद्वानों को शास्त्रार्थ समर स्थलियों में परास्त किया। इन पंक्तियों के लेखक ने उनकी दर्जनों कथाएं सुनी और अगणित शास्त्रार्थों में संयोजक-प्रबन्धक, दर्शक और अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। सबका संक्षिप्त व्योरा भी एक पृथक् वृहद् ग्रंथ की अपेक्षा रखता है, अतः स्थाली पाक न्याय से यित्किञ्चित निम्न पंक्तियों में अंकित करने का यत्न किया गया है—

- (१) घोनेवाला का शास्त्रार्थ—कसवा रमदास जिला अमृतसर के निकटवर्ती छोटे से ग्राम घोनेवाला में महाशय बूआदित्तामल एक ही आर्य समाजी सज्जन रहते थे। उनकी प्रेरणा से स्यालकोट जिला निवासी एक काश्मीरी मौलवी शुद्ध होकर स्वामी सत्यानन्द बना। इस से उत्तेजित मुसलमानों ने शास्त्रार्थ का चैलेंज दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उसी ग्राम के विस्तृत खेतों में श्री आचार्य जगदीशचन्द्र जी न्याय रत्न, श्री-मह्यानन्द अरबी संस्कृत महाविद्यालय अमृतसर का एक शास्त्रार्थ, लेखक की अध्यक्षता में अहमदियों के नट-खट प्रचारक मौ० इस्मतुल्ला के साथ हुआ। आचार्य देवप्रकाश, ठाकुर अमर्रासह, तथा मौलवी सत्यदेव सहायक थे। इन विद्वानों के सामने मौ० की ऐसी गत बनी, कि उसने आर्यसमाज से शास्त्रार्थ करने से तौवा करली।
- (२) 'बंदिक राज वाले' मागे—श्री के. एम. मुन्शी के भारती भवन वम्बई ने 'वंदिक राज' नामकी एक पुस्तक का प्रणयन-प्रकाशन-प्रसारण किया। उसमें लिखा—'कि प्राचीन आर्य विवाहोत्सवों पर आगन्तुक अतिथियों का सत्कार उस समय पर वध की हुई गौ के मांस से किया करते थे। इस पर उन्हें शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया गया। लेखक ने श्री आचार्य जगदीश चन्द्र श्री पं० भगवइत्त और श्री ठाकुर अमर्रासह के नाम लिखकर ललकारा तो वे टाल गये और मैदान हमारे हाथ रहा।
- (३) ईसाइयों के कुख्यात प्रचारक पादरी अब्दुलहक ने शेखी बघारते हुए आर्यसमाज को शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया। आर्य केन्द्रीय सभा अमृतसर ने इसे स्वीकार कर लिया। नियम आदि तय होने के पश्चात् यह महान् शास्त्रार्थ-संग्राम १३ दिसम्बर, १९५४ से २१ दिसम्बर १९५४ तक निरन्तर द दिन प्रतिदिन प्रातः द बे बजे से १२ बजे तक आर्यसमाज लक्ष्मणसर, अमृतसर में लिखित रूप में और सायं ५ बजे से द बजे तक डी. ए. बी. हाई स्कूल के

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

विशाल प्राङ्गण में मौखिक रूप से होता रहा। ईसाइयों की ओर से पादरी अब्दुलहक और आर्यसमाज के प्रवक्ता युक्ति विशारद, मधुर भाषी श्री पं० रामचन्द्र देहलवी थे। पादरी के साथ आर्च डीन श्री बरकतुल्ला और महेन्द्र सिंह थे। और पं० रामचन्द्र के सहायक पं० शान्ति स्वरूप तथा श्री ठा० अमर्रासह थे। श्री ठा० जी का तो पादरी अब्दुल हक पर इतना आतंक था कि उन्हें देखते ही उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया-'मैं इनके साथ कदापि शास्त्रार्थं नहीं करूँगा पं० रामचन्द्र जी से उनकी शिकायत थी कि पं० अमर्रासह जी से सहायता लेते हैं। इन शास्त्रार्थों में ईसाइयों की ओर से सभा प्रधान पादरी बरकतुल्ला थे और आर्य समाज की ओर से लेखक, इन शास्त्रार्थों में उपस्थिति द-१० हजार तक पहुंच गई। १६ दिसस्बर को रिववार के दिन शास्त्रार्थं बन्द रहा । शास्त्रार्थं स्थल पर तीनों आर्यं विद्वानों के सारगींभत व्याख्यान हुए जिनमें ईसाइयों का भारत में इतिहास, इनके देश विरोधी पङ्यन्त्र, बाईविल की शिक्षा और सिद्धान्त आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया । प्रभाव यह हुआ कि व्याख्यान के मध्य में कई ईसाई युवकों की प्रार्थना पर उन्हें गुद्धिका अमृत पिलाया गया और दूसरा परिणाम यह हुआ कि पादरी अब्दुलहक की उछल-कूद सदा के लिये बन्द हो गई और उसने आर्यसमाज से शास्त्रार्थ करने से कानों को हाथ लगा लिये।

(४) कुम्म पर विजय—हर वारह वर्ष के वाद हरिद्वार में कुम्म का भारी मेला हुआ करता है । महर्षि दयानन्द भी १८५५ और १८६७ के कुम्मों पर पधारे थे । यहाँ लाखों यात्री एकत्रित हो जाते हैं । सन्तों-महन्तों, मठाधीशों, साम्प्रदायिक महात्माओं की 'शाहियां' (जलूस) निकलती हैं, प्रचार कैम्प लगते हैं । १९७४ के कुम्म पर लेखक स्वयं उपस्थित था । (अपनी होश में १९१५ से आने वाले छः कुम्मों और दो अर्द्ध कुम्भियों में सम्मिलित होने का अवसर उसे मिल चुका है) । उन दिनों श्री ठाकुर अमर सिंह, जो संन्यास की दीक्षा लेकर महात्मा अमरस्वामी परिवाजक वन चुके थे, ने भी मेले में प्रचार कैम्प लगाया । पौराणिकों के कैम्प के ठीक सामने अपने कैम्प में प्रतिदिन व्याख्यान देते और शास्त्रार्थ का आह्वान भी करते रहते थे, ताकि सत्या सत्य का निर्णय हो सके, परन्तु किसी को आपके सामने आने का साहस नहीं हो पाया । एक दिन उन लोगों ने हौसला किया तो सही, परन्तु अनर्गल वक-झक करके और वाद-विवाद के स्थान पर वितण्डा वाद करते हुए, वापस अपने कैम्प में जा घुसे । वाद में भी श्री अमर स्वामी जी का प्रचार-कार्य निरन्तर चलता रहा ।

अन्तिम निवेदन-महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने कुम्भ मेला हरद्वार, १८६७ ई० में सप्त सरोवर के स्थान पर पाखण्ड-खण्डिनी पताका लहरा कर (आधुनिक मोहन आश्रम के स्थल पर) वाद-विवाद, शंका समाधानों और शास्त्रायों की अजस्र पतित-पावनी पाप-संताप नाशिनी जो निर्मल धारा बहाई थी और उनके अनुगामी-अनुयायी श्री पं० लेखराम, स्वामी दर्शनानन्द, पं भोजदत्त, मास्टर आत्माराम अमृतसरी, पं भगवद्दत्त और पं काली चरण आदि विद्वत् शिरोमणियों ने उसे चालू रक्खा था, उसे निरन्तर बहुता रहने देना चाहिये । इसी की कृपा से संसार-भर के पाखण्ड-प्रपंच पाप-संताप, अवंदिक प्रयाओं घातक रूढियों और अनगंल प्रथाओं का कूड़ा-कचरा बहकर खारे समुद्र में विलीन हो सकता है। परन्तु हीन-हतभाग्यता कि कुछ व्यक्तियों के दुराग्रह, कई लोगों की पद-लोलुपता और अपनी अकर्मण्यता ने इसके मार्ग में अनेक प्रकार के व्यवधान उपस्थित करके इसे प्रायः वंद ही कर दिया है। इसका परिणाम यह दीखता है कि यद्यपि अपने सिद्धान्तों के बल-वूते पर विश्व भर में आयं समाज का अनन्त विस्तार होता जा रहा है, परंतु शास्त्र चर्चा के अभाव, स्वाध्याय में अरुचि के कारण आन्तरिक क्षमता, सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्लेषण और सत्य सिद्धान्तों पर बलिदान की भावनाएँ उतनी वलवती प्रतीत नहीं हो पा रहीं, जैसा कि अभीष्ट थीं, तथापि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। सौभाग्य से अभी तक पं० विहारीलाल शास्त्री, महात्मा अमरस्वामी परिवाजक, आज भी हमारे मध्य में विद्यमान् हैं, जो हर प्रकार का व्यक्तिगत परिश्रम करके शास्त्राथों की परिपाटी प्रचलित रखने, विद्यार्थियों को सुरक्षित करने को मनसा, वाचा, कर्मणा कटिबद्ध हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आर्यसमाज उनके तप-त्याग, उनकी विद्या, उनके अनुभव और वैदिक धर्म प्रेम का लाभ उठाने के लिए कोई कियात्मक योजना बना सके। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह महात्मा अमर स्वामी परिवाजक और उनके अन्य साथी विद्वानों को शताधिक स्वस्थ आयु प्रदान करे ताकि वे जगती-तल पर अपनी विद्या, अपनी अकाट्य युक्तियों अपने अनन्त प्रमाण-भण्डार और दैवी उपलब्धियों के चमत्कार दिखाते रहें।

# शास्त्रार्थ महारथी 'असर स्वामी' (कवि कस्तूरचन्द वनसार (राजस्थान)

कवित्त-

(9)

सत्य सुख ब्रह्मा नन्द, अमर अन्वण्ड रहे, उसी में रमन वाले, आर्य वही स्वामी हैं। वैदिक सुनीति-रीति-जग को बताने वाले, ऐसे पूज्यवर नित्य-देव सुख धामी हैं।

भिन्न हैं लोकेपणा से लोगों को जगाते रहे, स्वयम् अमर आप, नित्य निष्कामी हैं। वहीं गुष्वर प्रिय, वहीं हैं विद्या के दाता, कवि "घनसार" पाद जिनके नमामी हैं।।

(२)

भेद भ्रान्ति वाले कभी, समक्ष न ठहर सके, भीष्म पितामह ऐसे, खड़े रहे युद्ध में। शास्त्रार्थ महारथी हो, तर्क मित विचक्षण, बोलते जो भग जाते, वेदों के विरुद्ध में।।

हुए हैं हतास कई, आये जो शास्त्रार्थ हेतु, होश खता किये होते, विज्ञ वड़े बुद्ध में। मेधावी 'अमर' स्वामी वेदों का प्रचार किया, कवि 'घनसार' भूले, लाये पथ शुद्ध में।। (₹)

अरिनयाँ की भूमि आज, हुई है आलोकमय, अमर स्वामी जी आज गौरव हमारे हैं। आप हैं कृपा के सिन्धु, ज्ञान के सुनिकेतन, बाबा दयानन्द के सैनिक रखवारे हैं।।

वीतराग, अनुराग रहा वेद प्रचार में, समदृष्टि ले के जग मानव निहारें हैं। कवि "घनसार" प्रिय ललित कविता ले के, सुयश-सुगान करे, चरण सहारे हैं।।

# मुख का कारण होम

आर्यवर शिरोमणि महाशय, ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग वहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए।

—स्वामी दयानन्द सरस्वती

### पूज्य श्री भ्रमर स्वामी जी महाराज शास्त्रार्थ के केसरी ही हैं

(लेखक श्री मथुरादास जी वानप्रस्थ आर्योपदेशक अमृतसर)

मैं श्री अमर स्वामी जी महाराज को लगभग ५० वर्ष से जानता हूं उनकी योग्यता, विद्वत्ता तथा शास्त्रार्थ शैली अद्भुत ही है।

मैंने अपने नगर वहोमल्ली जिला स्यालकोट पंजाव (जो अब पाकिस्तान में है) में अनेकानेक शास्त्रार्थं कराये। बहोमल्ली छोटा सा नगर था पर था अद्भुत उस नगर में आर्यसमाज तो था ही— सनातन धर्म सभा, किश्चियन एसोशि-येशन, सिक्खों की सिंह सभा, मुसलमानों की जमाअत अहलेहदीस, अहमदियों की दो पार्टियां कादियानी पार्टी और लाहोरी पार्टी इस प्रकार सात संस्थायें उस छोटे से नगर में थीं और सबके वार्षिक उत्सव होते थे सिक्खों की सिंह सभा को छोड़कर अन्य पांचों के साथ आर्यसमाज के शास्त्रार्थं और मुवाहिंसे होते थे। श्री अमर स्वामी जी महाराज का नाम तब श्री ठाकुर अमर सिंह जी आर्यपथिक था। पांचों सम्प्रदायों के उत्सवों के समय श्री ठा० अमर सिंह जी आर्यपथिक को आना और सबके साथ भिड़ना होता था।

सनातन धर्मियों के साथ एक बार आठ दिन के लिये शास्त्राथों का निश्चय हुआ, नियम यह था कि—एक दिन आर्य समाज की ओर से पौराणिकों पर प्रश्न हुआ करेंगे और एक दिन पौराणिकों की ओर से आर्य समाज पर प्रश्न हुआ करेंगे और आर्य समाज की ओर से उत्तर। यह क्रम इसी प्रकार आठ दिन तक चलना निश्चय हुआ।

नियमपत्रों पर एक ईसाई और एक मुसलमान के साक्षी रूप में हस्ताक्षर हुए। आर्यसमाज की ओर से शास्त्रार्थ के लिये श्री ठाकुर जी कई दिन पहिले मनो पुस्तकों लेकर आ गये थे। पौराणिकों ने शास्त्रार्थ के लिये पं० माधवाचार्य जी को बुलाया था, उनके आने और शास्त्रार्थ के दिन से एक दिन पहिले पौराणिक पं० श्रीकृष्ण शास्त्री, दो अन्य शास्त्रियों को साथ लेकर आर्यसमाज मन्दिर में शास्त्रार्थ करने के लिये आये उनके पीछे ही तत्काल सनातन धर्म

सभा बहोमल्ली के सारे अधिकारी इकट्ठे होकर आ गये और उन तीनों पिण्डितों को रोब के साथ उठाले गये और कहते गये कि आप हम लोगों से बिना पूछे शास्त्रार्थं करने को क्यों आये ? शास्त्रार्थं पं माधवाचार्यं जी ही करेंगे। वे सब लोग इन तीनों पिण्डितों को अकेले ठाकुर जी के साथ भिड़ने योग्य नहीं मानते थे ऐसा प्रभाव विरोधियों पर भी उनका था।

श्री पं॰ माधवाचार्यं जी शास्त्री के आने पर शास्त्रार्थं हुआ, श्री ठाकुर अमर सिंह जी ने पुराणों पर बड़े विकट प्रश्न किये (वह शास्त्रार्थं भी छपेगा वहां उनको पढ़ने का आनन्द आवेगा) श्री पं॰ माधवाचार्यं जी के उत्तरों को सुनकर स्पष्ट पता लगता था कि श्री पं॰ जी ने न इन प्रश्नों को पहिले सुना है और न स्थलों को कभी देखा है पुराणों के जिन स्थलों से वह प्रश्न श्री ठाकुर जी ने किये थे। सबको पता लगता था कि श्री ठाकुर जी का पुराण सम्बन्धी ज्ञान भी अनुपम है।

एक स्टेशन मास्टर कट्टर सनातन धर्मी थे उन्होंने उसी दिन के शास्त्रार्थ को सुनकर कह दिया कि मैं तो आज से सनातनधर्मी नहीं रहा।

दूसरे दिन श्री पं॰ माधवाचार्यं जी ने आर्यसमाज पर प्रश्न किये उन प्रश्नों में सारा वल उन्होंने नियोग पर ही लगाया। श्री ठाकुर अमर्रासह जी आर्य पियक ने नियोग के पक्ष में पौराणिक साहित्य से प्रमाणों की झड़ी लगादी और सिद्ध कर दिया कि पौराणिकों के बड़े-बड़े ऋषि और महर्षि नियोग करते रहे हैं।

श्रोतालोग और स्वयं पं० माधवाचार्य जी भी श्री ठाकुर जी के अगाध ज्ञान को देखकर चिंकत रह गये।

तीसरे दिन आर्य समाज की ओर से श्री ठाकुर जी द्वारा पौराणिकों पर पुराणों के विषय में ही प्रश्न होने थे।

शास्त्रार्थं का समय हो गया दोनों ओर के मंचों पर दोनों ओर के पण्डित वैठे हुए, हजारों लोग शास्त्रार्थं सुनने को वैठे हुए थे।

इन्सपेक्टर पुलिस और कई सिपाही हथकड़ी लिये आ पहुंचे और उन्होंने दोनों मंचों के बीच में खड़े होकर स्यालकोट के डिप्टी कमिश्नर (कलक्टर साहिब) और सुपरिण्टेण्डेण्ट के हुक्म पढ़कर सुनाये उनमें सुनाया कि — सनातन धमं सभा बद्दोमल्ली के मन्त्री आदि ने रिपोर्ट की है कि — हम शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं और आयं समाज हमारी इच्छा के विरुद्ध शास्त्रार्थ करना चाहता है यह शास्त्रार्थ हुक्मन् बन्द किया जाये।

पुलिस इन्सपेक्टर ने कहा — मैं हुक्म देता हूं कि — शास्त्रार्थ फौरन रोक दिया जाये और दोनों पक्ष यहां से उठकर फौरन इस स्थान को खाली करदें नहीं तो मैं दोनों पक्षों के मुख्य शास्त्रार्थ कर्ताओं को गिरफ्तार कर लूंगा।

मास्त्रार्थ बन्द हो गया आर्यसमाज और श्री ठाकुर जी की वड़ी भारी विजय हुई।

एक वार अहमदियों का सालाना जलसा था मुवाहिसा भी होना था श्री ठाकुर अमर्रासह जी आर्यपथिक (वर्त्तमान श्री अमर स्वामी जी महाराज) हो मास से वीमार थे। हम लोग लाहाँ र में उनके पास गये उनकी दशा देखी अहमदियों के जलसे पर आने की वात की और कमजोरी देखकर चले आये। पीछे मुवाहिसे की सूचना श्री ठाकुर जी को दी तो उसी कमजोरी में दो मन पुस्तके साथ लेकर बहोमल्ली पहुंच गये।

श्री ठाकुर जी के आने का पता लगते ही अहमदी लोग घवरा उठे और डेपूटेशन के रूप में आर्यसमाज के प्रधान श्री जीवन दास जी के पास आये और उनसे कहा कि— हमारे और आपके ताल्लुकात अच्छे हैं खण्डन आदि होने से ताल्लुकात विगड़ने का डर है इसलिये श्री ठाकुर जी को कह दीजिये कि— खण्डन और मुवाहिसा न करें।

श्री प्रधान जी ने यह बात श्री ठाकुर जी को कही और चाहा कि— खण्डन और मुबाहिसा न हो। उस समय श्री ठाकुर जी चूप रहे रात को भारी भीड़ में उनका व्याख्यान हुआ। और गरजते हुए कहा कि—ताल्लुकात बिगड़ने का डर हमारे गुरु महर्षि दयानन्द जी को नहीं था। ताल्लुकात विगड़ने के डर से हम आर्यसमाज का प्रचार बन्द नहीं कर सकते हैं।

सच्ची दोस्ती यही है कि अपने दोस्त की बुराई दोस्त से जरूर कहे ताल्लुकात विगड़ने के डर से दोस्त का दोष उसको नहीं बताना दोस्ती नहीं दुश्मनी ही है।

फिर गरज कर कहा मैं बीमारी से उठकर इस कमजोरी में मुबाहिसा करने को ही आया हूं मुबाहिसा करके ही जाऊंगा। बड़ी तालियां बजी और वैदिक धर्म की जय बोली गई।

दूसरे दिन मुबाहिसा हुआ और आर्यसमाज की भारी विजय हुई।

एक मुबाहिसा श्री ठाकुर जी का मौलाना मौलवी सनाउल्ला साहिव अमृतसरी के साथ रूह और माद्दे की कदामत (जीव और प्रकृति के अनादित्व) पर हुआ।

उस मुबाहिसे का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि अहमदियों ने भी श्री ठाकुर जी की तारीफ की और बधाई दी।

सिंह सभा के वार्षिक उत्सव पर निर्मला श्री इन्द्रसिंह जी आये उनको अपने पाण्डित्य पर वड़ा अभिमान था उन्होंने कहा कि—वेदों में गौ हत्या का विद्यान है, सनातन धर्मी कई पण्डित वैठे सुनते रहे श्री ठाकुर अमर सिंह जी आये हुए थे श्री ठाकुर जी ने आर्यसमाज की ओर से ढिंढोरा करवाया कि—श्री इन्द्रसिंह जी के साथ मैं शास्त्रार्थ करू गा वह मेरे सामने वेदों से गौ हत्या सिद्ध करें। ढिंढोरा सुनते ही श्री इन्द्रसिंह जी चुपचाप विदा हो गये अर्थात् विदा कर दिए गये।

ईम़ाई पादिरयों श्री सुलतान अहमद पाल और पादरी जगन्नाथ जी के साथ श्री ठाकुर जी के मुबाहिसे हुए। कमाल की वाक्फियत का पता लगा।

एक बार लगातार २१ दिन तक सिद्धान्तों पर व्याख्यान देते रहे असंख्य प्रमाण मौखिक ही बोले एक प्रमाण के लिए भी कोई पुस्तक नहीं उठाई।

श्री ठाकुर अमर सिंह जी आयं पथिक अव स्वामी श्री अमर स्वामी जी महाराज संन्यासी हैं। उनकी विद्वत्ता तर्क शैली शास्त्रार्थ शैली, उनका अगाध ज्ञान और स्मरण शक्ति सभी गुण अद्भुत और बहुत प्रशंसा के योग्य हैं मेरे और बहोमल्ली निवासियों के हृदय में उनके लिए भारी श्रद्धा है बहुत लिखने योग्य वातों में से मैंने थोड़ी लिखी हैं। मैं उनके लिए श्रद्धा के फूल अप्ण करता हूं।

### चतुर्मुखी ब्रह्मा

(श्री दौलतराम शास्त्री अमृतसर)

लगभग साठ वर्षों से मैं श्री ठाकुर अमर स्वामी से परिचित तथा घना मित्र रहा हूं। हम दोनों को परस्पर की योग्यता तथा स्वभाव आदि का ज्ञान है। दोनों में आकर्षण दौलतपुर चलेट के उत्सव से हुआ। ठाकुर जी ने मेरा संगीत-मय प्रचार देखा मैंने उनका निर्भीक व्याख्यान सुना । वह प्रदेश राजपूताना से वीरता में न्यून नहीं हैं । सन् १६०८ वा ६ में पृथ्वीपुर में आर्यसमाज होश्यार-पुर ने अपने कार्यकर्ताओं को शुद्धि के अर्थ भेजा। लगभग २०० परिवार शुद्ध अथवा समाज में प्रविष्ट हुए। वे सव कवीर पंथी भाई थे। थोड़े दिनों के अनंतर पं० हरनंद को पृथ्वी चौक में प्रचार करते को ब्राह्मण तथा राजपूत चिड़चिड़ों ने मार के फैंक दिया। दैवयोग से पं० हरनन्द की कुछ देर बाद आँख खुली-कुछ भद्र दुकानदारों ने उन पर दया करके उनका उपचार किया। पृथ्वीपुर से होश्यारपुर २५ मील की दूरी पर है। कुछ सेवक रात ही रात होश्यारपुर पहुँचे। डा० श्री भोलासिह व श्री ला० देवीचन्द्र जी M.A. आदि पैदल ही चल कर वहां पहुंचे । समयानुकूल समाज के सदस्यों के धीरज ने उस प्रान्त के विरोधियों के मन में परिवर्तन कर दिया। उस प्रदेश के सैनिकों में कैप्टन संघ्यादास तथा एक अन्य रिटायर्ड सैनिक सूवेदार लायक सिंह के मन में पक्का निर्णय कर दिया। स्कूल खुल गया पं० विश्वा-मित्र शास्त्री रिटायर्ड संस्कृताध्यापक ने स्कूल में राजपूत छात्रों की खूब भर्ती करवाई ठा० वलदेव सिंह सुपुत्र सूबे० लायक सिंह छात्र होश्यारपुर स्कूल ने शुद्धि आंदोलन में बहुत काम किया।

ठा० अमर्रांसह जो दौलतपुर में उत्सव पर आये थे। इन्होंने सब इलाका के राजपूतों में तथा मेरे सम्बन्धियों ने उधर की जनता का सब विरोध नष्ट प्राय कर दिया। अब तो वह स्कूल एक कॉलेज वन चुका है। उस इलाके के राजपूतों में जागृति का मूल दृढ़ करने वाले अमर्रांसह को मैं कुंवर स्वामी कहता हूं। ये आयु की टृष्टि से मुझ से लगभग १० वर्ष छोटे हैं पर गुणा

सर्वत्र पूज्यन्ते —अतः "भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति" मुझ से बहुत वड़े हैं। पूज्य और नमस्य हैं।

### ढ़ोलवाहा स्कूल

ढोलवाहा स्कूल में जब ठाकुर जी गये तो उन्हें (राजपूत भाइयों,) को अत्यन्त प्रसन्तता हुई कि हमारे भाई संस्कृत के महा विद्वान् साथ फारसी अच्छी उद्कें के भी तत्वज्ञ हैं। इनके जाने से वहां तीर्थं सा माना जाता था। उन्क दोनों उत्सवों पर इनका स्वभाव, व्यवहार पांडित्य पूर्णं है। मैं यद्यपि उनसे १० वर्ष वड़ा हूं इनको सच्चे हृदय से भाई मान लिया।

### संगीत कलाविद्

जब ठाकुरजी को पता लगा कि मैंने पं० महादेव कत्थक से भास्त्रीय गायन सीखा तो वे भी उनके शिष्य बन गये। तब से हमारा भाईचारा और भी प्रगाढ़ हो गया। मंडी के प्रचार से लौटते हुए मंडी से १५ मीलों पर हमारी कार के दोनों पिह्यों के टायर फट गये। मंडी से गोमा नमक की खान १६ मील और गोमासे बैंजनाथ ३७ मील हम न इधर के रहे न उधर के। वहां एक दुकान थी उस पर ही सारी रात विश्वाम 'किया। कुछ सवारियां भी हमारे साथ थी। क्रम-क्रम से हम दोनों ने वहां सारी रात गायन द्वारा प्रचार करते-करते बिता दी। भाई साहब न केवल गायनमें प्रवीण हैं अपितु ढोलक बजाने में भी निपुण हैं। गांधवं बेद पर व्याख्यान करने में भी वाग्मी हैं

#### समर स्वामी

ठाकुर जी को शास्त्रार्थ महारथी तो आर्य जनता कहती है मैंने उनका उपनाम समर स्वामी रक्खा है उनके एक दो शास्त्रार्थ देख सुन कर हमारा विचार पक्का हो गया कि वे ठीक समर स्वामी ही हैं। पौराणिक नास्तिक-वौद्ध-जन वाई बिल वेदान्तादि सब विषयों में धर्म चर्चा खूव निभाते हैं। कुरान के भी पंण्डित हैं।

### समर स्वामी के शास्त्रार्थ

आपके शास्त्राथों में यह बड़ा गुण होता है— 'गौतमीय न्याय' प्रश्न का उत्तर देते-देते वादी पर ही प्रश्नों की बौछार कर देना जिससे उसका मस्तिष्क विषयान्तरों में ही उलझा रहे। दूसरा यह कि "पर प्रसिद्धय। परोबोधनीय:" कदाजिरा सिद्धान्त को मानता है उसी के मन्तव्य से निग्रह स्थापना में फँस जाए। तीसरा स्पष्ट तथा निर्भीक होकर कहना सबसे बड़ा यह गुण था कि सैंकड़ों प्रमाणों के स्थान श्लोक पंक्तियों तक को कंठाग्र किए होना। मुझे जब किसी श्लोक व वेद मंत्र के विषय में पूछना होता इनसे उसी समय प्रश्नोत्तर हल हो जाता था।

#### सेवायें

नियुक्ति से लेकर सेवा मुक्ति तक केवल आर्य प्रादेशिक सभा में ही कार्य करने वालों में केवल महता रामचन्द्र शास्त्री तथा श्री अमर स्वामी के सिवाय किसी अन्य विद्वान् के भाग में नहीं आया। यह अपना अनुभव है कि श्री अमर स्वामी "दूध पियू मजनूं नहीं" प्रमाणित हुए प्रयोग रूप से उनमें आर्यत्व है। एक दो निर्धंन अनाथों के पूर्ण सहायता देकर अच्छे स्थानों पर लगवाना और निष्काम भाव से संरक्षकता का प्रमाण देना है।

प्रायः सर्वत्र सव विभागों-धर्मालयों-यहां तक कि मण्डलेश्वर साधुओं में भी स्पर्धा पाई जाती है—

खल-मीन-सज्जनानां तृण-जल-संतोष विहिवष्टत्ती नाम्-दुर्जन-धीवर-पिशुना निष्कारण वैरिणो जगित ॥ नीति

#### अतः

स्वामी जी की तो भद्र प्रतिभा से निर्देल प्रतियोगी चिढ़ते थे। वे हमारे पास वैठते थे तो विरोधी हताश हो जाते थे।

#### भाई साहव !

अमरजी शास्त्रार्थी महोपदेशक संगीतज्ञ वादक स्वयं सेवक होने से पवित्र पावन

संस्कृत फारसी अरबी तथा पंजाबी के अभिज्ञ हैं, अत: हम इन्हें चर्तु मुख भी कहते हैं। इनकी उदारता से लाभ उठाना चाहिये। ये सिंह भी हैं और ठाकुर भी, रक्षक भी, पूज्य भी।

### अमर स्वामी

जब इन्होंने चतुर्थं आश्रम में पग रक्खा और वे स्वामी कहलाये जाने लगे। उन्होंने व्रत किया कि अब आलोचना करनी चाहिये। ज्ञान वृद्धि भी हो और हम ज्ञान से शनै: शनै: अपने आपको समझना चाहिये। उसे स्वामी शब्द को व्याकरण शास्त्री तीन अर्थों में ग्रहण करते हैं।

#### यथा

स्वं अय अपने को जानने वाला । जैसे

न विभेति यदा चायं यदा चास्मात्र विभ्यति ब्रह्मसंपद्यते तदा ।

जब यह जीवन किसी से नहीं डरता और न ही इससे कोई डरता । सुख
दु:खादि से रहित होकर ब्रह्म से मिल जाता है । अर्थात् मुक्त दशा में तद्रूप
हो जाता है । भिन्नता रहते भी आनन्द स्वरूप हो जाता है । यथा—

सत्यिप भेदापग में नाथ ! तवाहं न मामकी नस्त्वम्—

सामुद्रो तरंग ! क्कचन समुद्रो न तारगे: ।

#### अर्ध

हे प्रभो ! तेरे साथ पूर्ण रूप समानता सी हो जाने पर भी मैं तेरा हूं न कि तूमेरा । क्योंकि सब कोई समुद्र की लहर तो कहता है पर लहर को समुद्र नहीं कहता ।

शिशिर वसन्तौ पुनरायात
कोऽहं कस्त्वं कृत आयात । कस्ते वन्धुः कस्ते तातः ।
तदि दे चिन्तय सत्यं भ्रातः
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़ मतरे ॥
स्वं स्वकीयं अमा अपने प्यारे को प्राप्त करने वाला ।
सख्ये ते इन्द्र वाजिनो या भेम शव शस्पते ।
हे प्रिय तेरे साथ मित्र भावना हो जाय हमें किसी का डर नहीं ।
सु शोभन प्रकारेण अभी ज्ञाता । भली भाति ज्ञाता ।

"द्वासपर्णा सयुजा सखायः । इत्यादि मंत्र में ईश्वर जीव प्रकृति की परस्पर साम्यता कहां-कहां है, यह ज्ञान ठीक-ठीक जान लेने वाला। स पर्य्य गाच्छुक्रमकाय—इत्यादि में प्रभु का यथार्थं रूप तथा शक्ति व नियामक भली प्रकार जान लेना।

इत्यादि सब कुछ का जानने वाले को स्वामी कहते हैं।

### उपसंहार

मुझे पूर्ण हर्ष है कि स्वामी जी ने ये सब प्रकार की सामग्री अपने वाचनालय में वर्तमान रक्खी है। आपने चतुर्थाश्रमी होकर अनेकानेक ग्रंथ रचकर उसमें संगृहीत रक्खे है। ऐसे नितान्त परमज्ञानी स्वामी के अभिनन्दन से दूरास्थित भाइयों को भी लाभ प्राप्त हो मेरी शुभकामना है। यह मेरी ओर से श्री स्वामी जी का अभिनन्दन है।





श्रो महात्मा ग्रमर स्वामी जी परिवाजक साधना के बाद

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

### महात्मा श्रमर स्वामी सरस्वती जी मेरे संस्मरण (लेखक—प्रिंसिपल कृष्ण चन्द्र एम० ए० सम्पादक 'आर्य जगत्', नई दिल्ली)

मैं विद्यार्थी अवस्था से ही श्री ठाकुर अमर सिंह जी को जानता था परन्तु उनके दर्शन नहीं किए थे। अक्टूबर १६३३ में अजमेर में महर्षि दयानन्द निर्वाण अद्धं शताब्दी मनाई गई थी। उस समारोह में 'आयं सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। जिसके सभापित स्वर्गीय राज्य रत्न मा० आत्मा-राम जी अमृतसरी थे। उस सम्मेलन में मैंने श्री ठाकुर अमर सिंह जी का भाषण प्रथम वार सुना था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि अन्य मतावल-म्वियों से शास्त्रार्थं करने में कई वार आयं समाजी कहलाने वाले तथाकथित विद्वानों द्वारा रचित ऐसे ग्रन्थों के प्रमाण जब प्रस्तुत किए जाते हैं जो सिद्धान्त विरुद्ध होते हैं, तब आयं समाज का पक्ष प्रस्तुत करने वाले विद्वानों को कभी-कभी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः आर्यसमाज के विद्वानों को आर्यसमाज के सिद्धान्तों की रक्षा करने में कटिवद्ध रहना चाहिए। उनके प्रथम दर्शन मैंने प्रथमवार महर्षि दयानन्द निर्वाण अर्दु-शताब्दी समारोह में आयोजित इसी 'आर्य सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन' में किए थे।

श्री ठाकुर अमर सिंह जी का जन्म खुर्जा जिला बुलन्द शहर के निकट अरिनयाँ ग्राम में हुआ। आर्य समाज के निर्भीक तथा ओजस्वी शास्त्रायं महारथी श्री पं॰ भोजदत्त जी 'आर्य मुसाफिर' ने धर्मवीर पं॰ लेखराम जी 'आर्य मुसाफिर' की स्मृति में आगरा में 'शुद्धि सभा' तथा 'आर्य मुसाफिर मिशन' की स्थापना की और इसी मिशन के अन्तर्गत ही साप्ताहिक 'मुसाफिर' पत्र तथा 'आर्य मुसाफिर विद्यालय' भी स्थापित किया। इस विद्यालय का उद्देश्य आर्य समाज के लिए उपदेशक तैयार करना था। इसी विद्यालय में अरबी, फारसी, संस्कृत, दर्शन, उपनिषद् आदि पढ़ाए जाते थे। तुलनात्मक दृष्टिकोण से शास्त्रार्थ करने का अध्यापन भी होता था। इसी विद्यालय में श्री ठाकुर अमर सिंह जी आर्य मुसाफिर ने शिक्षा प्राप्त की। श्री साधु

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

महेश प्रसाद जी, मौलवी फाजिल, श्री मुरारीलाल जी शास्त्री, पं० धमंवीर जी 'आयं मुसाफिर पं० रामगोपाल जी आयं मुसाफिर', कुँवर अभिलाष चन्द्र जी, पं० परमानन्द जी, पं० प्यारेलाल जी, मुन्शी वहादुर सिंह जी, पं० इन्द्र वर्मा जी, कुंवर सुखलाल जी आयं मुसाफिर, पं० विहारी लाल जी शास्त्री, काव्यतीयं और पं० रामचन्द्र जी शर्मा अजमेर निवासी ने भी इसी विद्यालय में अध्ययन किया था।

श्री महात्मा हंसराज जी की ममं भेदिनी पैनी दृष्टि जब श्री ठाकुर अमर सिंह जी पर पड़ी तो उन्होंने आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर के उपदेशक पद के लिए डा॰ लक्ष्मी दत्त जी से श्री ठाकुर अमर सिंह जी को मांग लिया। इस प्रकार १६१६ ई० से आप नियम पूर्वक आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान के महोपदेशक के रूप में समस्त भारत में वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे।

आप प्रत्युत्पन्नमित, महान् तार्किक, बहुभाषाविज्ञ, शास्त्रार्थं समर विजेता तथा प्रतिवादी भयंकर हैं। प्रतिपक्षी के भरसक आवेश दिलाने पर भी। आप मुस्कराते हुए युक्तियों तथा प्रमाणों के बल पर उसे निरुत्तर कर देते हैं। लगभग सभी पौराणिक शास्त्रार्थं महारिषयों पं० माधवाचार्यं, किव रत्न पं० अखिलानन्द शर्मा, पं० कालूराम शास्त्री आदि को आपने शास्त्रार्थं समर में पराजित किया है। मौलाना सनाउल्ला और पादरी अब्दुल हक आदि मुसलमान तथा ईसाई मुनाजिरों के साथ 'आपके मारके के मुनाजिरे हुए हैं। स्वर्गीय पं० बुद्धदेव जी 'मीरपुरी' कहा करते थे कि जब शास्त्रार्थं में मेरे साथ ठाकुर अमर सिंह जी हों तो मुझ में हाथी का बल आ जाता है।"

98 ६२ ई० में मैं जब लगभग एक वर्ष आर्य समाज मन्दिर खुर्जी में निवास करता रहा। तब मुझे आपके सान्निध्य का अधिक अवसर प्राप्त हुआ। आप अरिनयाँ जाते हुए आर्य समाज मन्दिर खुर्जी में विश्राम करने के लिए रुक जाते थे। तो आपके पास बैठ कर आर्य समाज के पुरातन इति-हास की चर्चा करते-करते कई वार घण्टों व्यतीत हो जाते थे।

आप नए उपदेशकों को सदा प्रोत्साहित करते हैं। समस्त देश की अनेक आर्य समाजों में आपके शिष्य फैले हुए हैं। तथा वे आपकी प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करके वैदिक धर्म के प्रचार करने में सतत रत हैं। आप किसी भी व्याख्यानदाता अथवा भजनोपदेशक के व्याख्यान तथा भजनोपदेश को सुनकर उसकी प्रशंसा ही करते हैं। जब मैंने २४ अप्रैल १९७८ को आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मुख पत्र साप्ताहिक 'आयं जगत्' के सह-सम्पादक के रूप में कार्यभार सम्भाला तो इस समाचार को सुनते ही आपने 'आर्य जगत्' में सम्पादकीय लेख प्रकाशित कराया। जिसका शीर्षक था कि:—"मैं श्री आचार्य कृष्ण चन्द्र जी शास्त्री एस० ए० (त्रय) का स्वागत करता हूं।

इस सम्पादकीय लेख में आपने मेरी भरपूर प्रशंसा करके मुझे अत्यधिक प्रोत्साहित किया । इसी प्रकार आप अपने साथ कार्य करने वाले सभी उपदेशकों, लेखकों तथा भजनोपदेशकों को प्रोत्साहित करते हैं।

व्याख्यान कला विशारद होने के अतिरिक्त आप संगीत विद्या के भी आचार्य हैं। सारंगी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यन्त्रों के प्रयोग पर भी आपका समानाधिकार है।

साप्ताहिक 'आर्य जगत्' के सम्पादक के रूप में आपकी लेखनी से लिखे लेख 'आर्य जगत्' की शोभा हैं। और पाठक उन्हें बड़े चाव से पढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों 'पुरोहित' शीर्ष कान्तर्गत उनके लेखों की आर्यसमाज के पुरोहित वर्ग में वहुत चर्चा रही है।

आप सफेद वस्त्रों में तो पहिले भी परिव्राजक थे परन्तु पश्चात् आप संन्यासाश्रम की दीक्षा लेकर महात्मा अमर स्वामी सरस्वती के रूप में आयं समाज के संन्यासी मण्डल के भी श्विरोमणि हो गए। आज जब कि आर्यसमाज में इने गिने विद्वान् संन्यासी रह गए हैं। श्री महात्मा अमर स्वामी सरस्वती जी महाराज आर्यसमाज के संन्यासी मण्डल की शोभा हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी छत्र छाया अधिकाधिक समय तक बनी रहे। 'गालिब' के शब्दों में मेरी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि:—

"आप सलामत रहें हजार वर्ष। हर वर्ष के हों दिन पचास हजार।"



### सोना नहीं खरीदा पुस्तकें खरीदी हैं

(ठा० विक्रम सिंह एम० ए० दिल्ली)

सन् १९६३ में मैं आर्योपदेशक विद्यालय देहरादून में पढ़ने चला गया था तब तक मैं आर्य समाज के कार्य कलाप तथा उपदेशक वर्ग से पूरी तरह परिचित न था और समझता था कि वस वाजा ढोलक लेकर स्वामी भीष्म जी महाराज की तरह गांव-गांव घूम कर भजन कहने का नाम ही आर्यसमाज है। कालिज समय में ही मैं कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता था और मैंने यह भी निश्चय किया कि देश एवं समाज सुघार के लिए सर्व प्रथम व्यक्ति को अच्छा वक्ता होना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर मैं उपदेशक विद्यालय में प्रविष्ट हो गया था। विद्यालय में हमारे एक साथी शंकर मिह नाम से पढ़ते थे उनका उच्चारण और प्रतिभा विलक्षण थी तथा आर्य समाज के क्षेत्र से भली भांति परिचित थे। वे ही हमें आर्य विद्वानों के वारे में सूनाया करते थे तथा ठाकुर अमर सिंह जी शास्त्रार्थ महारथी की विशेष प्रशंसा किया करते थे उस चर्चा को सुनकर ही मेरे मन में ठाकर अमर्रासह जी के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी और मैं उनके दर्शन करने तथा सानिध्य में रहने का अवसर ढूँढने लगा। उन्हीं दिनों दीपावली के दिन हम सब विद्यार्थी देहरादून से पैदल ही सहस्रधारा नामक तीर्थ पर पहुंचे जहां झरनों के पवित्र जल में स्नान करने का अपना ही आनन्द है और शाम तक वापिस लौट आने के लिए आचार्य जी से कह गये। सहस्रधारा पहुंच कर मन में आया कि अब मंसूरी भी पैदल ही चलें मेरे ब्रह्मचारी साथियों ने मेरा समर्थंन किया और हम सब मंसूरी पहुंच गये वहां आर्यसमाज में ठहरे और अगले दिन शाम को विद्यालय वापिस पहुंचे तो आचार्य श्री जगदीश चन्द्र जी दर्शनाचार्य एवं अधिष्ठाता जी हरिचन्द्र जी बत्रा ने निश्चय किया कि विक्रम सिंह ने अनुशासन भंग किया अतः विद्यालय से निष्कासित किया जाए महात्मा आनन्द स्वामी जी भी चाहते थे कि विद्यार्थी ज्यादा हो गये दो विद्यार्थी कम किए जाएँ अधिष्ठाता को अच्छा अवसर मिला मेरे साथ ही एक और विद्यार्थी विद्यावत को भी निष्कासित कर दिया गया।

मैं उदास मन से विद्यालय छोड़ विद्यावत के साथ उसके गांव आ गया तथा उसने अाने पिता से किराया लेकर मुझे देकर हापुड़ उपदेशक विद्यालय के लिए विदा किया। मैं २० दिसम्बर सन् १९६३ को ठाकुर अमर सिंह जी के चरणों में उपस्थित हो गया वे उपदेशक विद्यालय आर्य समाज हापुड़ में आचार्य थे। आर्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों से रुष्ट-खिन्न हुआ अन्तिम अवसर की तलाश में वहां आया था। पूज्य ठाकुर जी ने जो सहृदयता दिखाई उसे जीवन भर न भूल सकूंगा अपने चरणों में स्थान देकर अमृत वर्षा विद्या द्वारा ज्ञान चक्षु खोल दिए और सारे ही विद्यालय में तथा उनके शिष्य वर्ग में ही एक ऐसा विद्यार्थी था जो वक्तृत्व कला में विशेष योग्यता रखता था पूज्य पं० रामचन्द्र देहलवी भी हमें एक घण्टा पढ़ाते थे तथा विशेष स्नेह रखते थे। ठाकुर अमर सिंह जी के साथ विद्यार्थी अवस्था में भी कई जगह जाने का सुअवसर मिला अकसर व्याख्यान में ठाकुर साहब कहा करते थे कि मैंने जीवन में कई पुत्र और पुत्रियों के विवाह किए किन्तु आज तक सोने के भाव का कुछ पता न चला क्योंकि जीवन में कभी एक तोला सोना नहीं खरीदा हमेशा ही पुस्तकें खरीदी हैं।

आज उनके पुस्तकालय में कई हजार अनमोल तथा दुर्लभ ग्रन्थ उपस्थित हैं और पुस्तकों के बीच पूज्य अमर स्वामी जी की जो छवि बनती है वह दर्शनीय है।

\* 8

\*

### मूर्ति क्या करेगी

जब सम्वत् १६१४ के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर, मूर्तियां अग्रेजों ने उड़ा दी थी तब मूर्ति कहां गई थी ? परन्तु बाघरी लोगों ने जितनी वीरता की ओर लड़े, शत्रुओं को मारा, परन्तु भूर्ति मक्खी की एक टांग भी न तोड़ सकी । जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके धुरें उड़ा देता और वे भागते फिरते ।

- स॰ प्र॰ एकादश समु॰

### पूज्यपाद ग्रमर स्वामी परिव्राजक जी के प्रति हृदयोद्गार (लेखक: स्वामी स्वरूपानंद संन्यासी (पूर्व त्रिलोक चंद राघव)

#### —: कवित :—

स्वामी जी ! आपके अभिनंदन का, सुन्दर समाचार सुनकर । साहस कर बैठा ये मन ! कविता लिखने को हरषाकर ॥ हो रहा आपका अभिनंदन सुन करके हरष अपार हुवा । दिल का मुरझाया पुष्प खिला, कविता का रंग सवार हुआ ॥

हे शुचि वैदिक धर्मानुरक्त, हे दयानंद ऋषिराज भक्त । हे सुवाग्मी लेखन ललाम, हे आर्य जाति सेवक सशक्त ।। हे शास्त्रार्थ महारथी, आपने वेदों की महिमा गाई । पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण जन-जन प्रिय विजय सदा पाई ।।

संगीत कला के माध्यम से वैदिक सुधमें प्रचार किये। भजनोपदेशक और उपदेशक हैं कितने ही तैयार किये।। आयं जगत पत्रिका का, संपोदन कार्य संभाला है। जन गण मन क्लेश मिटाने को जीवन सांचे में ढाला है।।

संन्यासी वानप्रम्थ मंडल का प्रधान पद स्वीकार लिया। अनवरत कार्यरत लग्न शील सेवाव्रत तुमने धार लिया।। उर में कटुभाव न किंचित है, पटु पंडित पूज्य प्रतिष्ठित हो। हे आर्य जनों के प्रिय स्वामी कौन न तुमसे परिचित हो।।

सव भांति सुयोग्य सुशिक्षित हो ऋषि दयानंद के अनुयाई। विद्वानों में सम्मानित हो जन-जन को आज खुशी छाई।। शुचि वैदिक धर्म प्रचारार्थ सर्वत्र आप प्रस्थान करें। संतप्त लोक कल्याण हेतु प्रिय आर्य समाजोत्थान करें।।

हे गुरुवर आप पर अनुकम्पा सिन्विदानंद भगवान करें। यह पावन घडी आज आई हम मिलकर के सन्मान करें।। निरखें जीवन के शत वसंत, दिक् दिगन्त होवे यश उज्जवल। अभिलाषा स्वरूपानंद की है ये मानव जीवन करें सफल।।

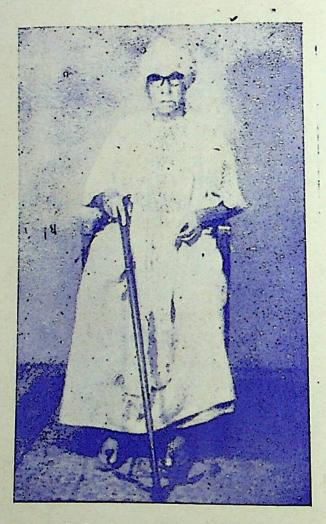

शास्त्रार्थं केंसरी अमर स्वामी जी महाराज सन् १६७५ ई०

## सैद्रान्तिक लेख-खंड (४)

त्रेतवाद

(स्वामी रामेश्वरानन्व सरस्वती आचार्य गुरुकुल घरौंडा करनाल)

पाठक वृन्द

श्री स्वामी शंकराचार्यं जी ने त्रैतवाद के विरुद्ध अद्वैतवाद खड़ा किया है। यद्यपि शास्त्रों में अद्वैतवाद का नाम भी नहीं है। परन्तु सर्वोपनिषद, वेदान्त, दर्शन और गीता को अखाड़ा बनाया हुआ है। ईशोपनिषद् के आरम्भ में ही आत्मा का अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वाद जो कि सर्वथा वैदिक है उसका खण्डन करके आत्मा का एकत्व, सर्वगतत्व, अकर्त् त्व स्वरूप माना है। जो कि सर्वथा वेद विरुद्ध है। यद्यपि ईशोपनिषद् के चालीसर्वे अध्याय के प्रथम मन्त्र में ही ईश्वर जीव प्रकृति का स्पष्ट वर्णन है। ईशावास्यींमद सर्वंयत्किङच जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भूञ्जीया मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम् (य.४० मं० १)॥ इस प्राथमिक मन्त्र में ही श्री शंकराचार्य की प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। तथा त्रैतवाद का स्पष्ट विधान है यथा (इदं सर्वयत् किञ्चित् जगत्यां जगत्) यह मन्त्र भाग प्रकृति कार्य जगत् का विधान करता है। और (ईशा वास्यं) यह मन्त्र भाग ईश्वर का वर्णन करता है एवं (तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्) यह भाग जीवात्मा के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व का विधान करता है अर्थात् यह सारा जगत् जोिक ईश्वराच्छादित है। हे जीव तू इस जगत् का त्याग पूर्वक उपभोग और किसी दूसरे जीव के धन को अधर्म से लेना तो रहा दूर उसकी इच्छा भी न कर यह मन्त्र का सामान्य अर्थ है। अतएव इस प्रथम मंत्र से ही शंकराचार्य की आत्मा का एकत्व अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व का स्पष्ट खण्डन है। इसी प्रकार वेदों में सैंकड़ों मन्त्र हैं। जिनमें ईश्वर, जीव, प्रकृति का वर्णन है यथा—द्वा सुपर्णासयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्त्यनश्नन्यो अभिचाकशीति । ऋ. १।१६४।२०।

यह ऋग्वेद का मन्त्र है। इसमें जीवात्मा प्रकृति और ब्रह्म का बड़ा ही आलंकारिक वर्णन है। (द्वा सुपर्णा) दो पक्षी हैं। (सयुजा) व्याप्य व्यापक

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

भाव से रहते हैं (सखाय) दोनों मित्र हैं (समानं वृक्षं परिषस्वजाते) प्रकृति रूपी वृक्ष पर दोनों ने आश्रय किया हुआ है (तयो:) उन दोनों में (अन्य:) जीवातमा (पिप्पलं स्वाइन्ति) अपने कमों के मीठे-मीठे फल खाता है और (अन्य:) दूसरा परमात्मा (अभिचाकशीति) स्वयं प्रकाशमान है और कोई कमं का फल नहीं भोगता। स्वामी शंकराचार्य जी ने य. ४० मं० १ के भुञ्जीया पद का धात्वर्थ के विच्छ पालयेथा: अर्थ किया है क्यों कि भुजधातु भोग और पालन के अर्थ में आती है। किन्तु पालन अर्थ में परस्मैपदी किया आती है। यह आत्मनेपद की किया है। यहां परस्मैपद मान कर पालन अर्थ करना व्याकरण विरूद्ध है भुजोऽनवने अ. १।३।६६ इस अष्टाह्यायी के सूत्र से भुज धातु आत्मेनपदी भोगार्थ में ही होती है पालनार्थ में तो भूपालो भूमि भुनक्ति "यह प्रयोग होता है। सनातन धर्म के दादा गुरु श्री उव्वट एवं महीधर ने भी भुञ्जीया का अर्थ भोग अनुभवे और उव्वट ने अनुभावयस्वः अर्थ किया है।

तथा यजुर्वेद अ० ४० म० २ में तो जीवात्मा को जब तक जीवे। तब तक कमं करने का विधान है। यथा—कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्विया और ईश्वर का लक्षण सपर्यंगाच्छुक्रमकायम व्रणम स्नाविरं स्थान त्विया अपे देश्वर का लक्षण सपर्यंगाच्छुक्रमकायम व्रणम स्नाविरं कर्म नहीं करते तो सृष्टि के निर्माण, संचालन, नियम में रखना और कर्म फल देना ये किसके कर्म हैं तथा शाश्वतीश्यः समाश्यः यह मंत्र का भाग प्रकृति एवं जीव का वर्णन करता है। ओ३म्-असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः यजु० ४०।म०३। अर्थे—जो-लोक चेखने वाले। अन्धेन ==अन्धकार रूप। तमसा = अज्ञान से। आवृताः ढके हुए। नाम = प्रसिद्ध है वे जीवन मरण में दुख पाते हैं तथा च—

अो३म्—अन्धन्तमः प्रविश्वन्ति ये विद्यामुपासते — य० अ ४०।१२। अर्थ — ये जो मनुष्य । अविद्यां — अविद्या को । उपासते — उपासना करते हैं। ते — वे। अन्धन्तम — अत्यन्त अन्धकार को । प्रविश्वन्ति — पाते हैं।

तथा च-

अो ३ म् अंधंतमः प्रविश्वन्ति ये ऽसम्भूतिमुपासते । य० ४०। १। अर्थः—(ये) जो (असम्भूतिम्) प्रकृति की (उपासते) उपासना करते हैं। वे (अन्धंतमः) अंधकार को (प्रविश्वन्ति) प्राप्त होते हैं।

जीवेश्वर का विधान

१-- बो३म् ऋतो स्मर । य॰ ४०।१४।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अर्थ:—(क्रतोः) हे कर्म करने वाले जीव (ओ३म्) ओ३म् नाम वाच्य ईश्वर का (स्मर) स्मरण कर।

२-ओ ३म् अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। य० १४।१६।

अर्थ:—(अग्ने) हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (देव) दिव्य आप (अस्मान्) हम जीवों को (सुपथा) अच्छे मार्ग से (नय) ले चलिए। आप हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रशस्य ज्ञानादि को (विद्वान्) जानते हैं।

#### अनेक जीवों का विधान

३ — इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामिमेषानुगादपरो अर्थमेतं य० ३५।१५। इसमें अनेक जीवों का विधान है।

अर्थ:—मैं परमेश्वर (जीवेश्यः) सव जीवों के लिए (परिधि) मर्यादा को (दधामि) स्थापित करता हूँ। कोई किसी के धन का ग्रहण न करे।

४---ओ३म् देवेभ्योहिप्रथमं यज्ञियेभ्यः । जीवितामनुषेभ्यः । य० ३३ म० ५४ ।

ओ ३म् य इमा विश्वा भुवनानि जुहवदृषिहोंतान्यषीदत्पिता नः य० १७।१७। इस मंत्र में जीवेश्वर का विधान है। तथा ब्रह्म को जीव का पिता माना है।

अर्थ — (य:) जो (इमा) इन (विश्वा) सव (भुवनानि) लोकों को (जुह्वत्) रचता है, देता है। वह (ऋषिः होता) सर्व दृष्टा (न) हमारा (पिता) पालक है (नि) निरन्तर (अषीदत्) स्थिर था। निम्न मंत्र में जीव का बन्धु कथन किया है ओ ३म् स नो वन्धुर्जनिता सविधाता य० ३२।१०।

अर्थ — यह बहुत जीववाद का विधायक है। सः — वह परमेश्वर नः — हम जीवों के शरीरों का। जिनता — उत्पादक तथा (बन्धुः) भ्रातृवत्। सः — वह। विधाता — धारक है।

ओ३म् = न तं विदाय य इमा जजान । य० १७।३१।

अर्थ हे जीवों। तं = उस परमेश्वर को तुम (न) नहीं। (विदाय) जानते हो (यः) जो (इमा) चराचर को (जजान) शरीर आदि को रचता है। जीवों के बहुत्व और ब्रह्म का विधान है।

CC-U.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

ओ३म्—तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन । य० ३४।४९।

अर्थ—सर्व पोषक परमेश्वर हम तेरे वृत में स्थिर रहें। उससे इत्यादि मन्त्रों में जीवों के अनेकत्व और ईश्वर के साथ पिता पुत्र सम्बन्ध का विधान है। चारों वेदों में ऐसे अनेक मन्त्र हैं। विद्वान् जानते ही हैं। अब वेदान्त दर्शन का दूसरा सूत्र उपस्थित करता हूं। "जन्माद्यस्य यतः" वेदान्त अ० ९ पा० ९ सू० २ में स्पष्ट वर्णन है। ईश्वर वह है कि जिससे (अस्य) इस जगत् की उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि होते हैं। इसमें ईश्वर और जगत् प्रकृति के कार्य तथा जीवों का विधान है। और योग दर्शन में भी ईश्वर, जीव, प्रकृति का विधान है यथा क्लेशकर्मविपाकाशयरपरामष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः यह ईश्वर का लक्षण है। और दृष्टा दृषिमात्रशुद्धोऽपिप्रत्ययानुपश्य—यह जीवात्मा का लक्षण है और प्रकाश किया स्थिति शीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्—यह प्रकृति का लक्षण है।

### मकड़ी का दृष्टान्त

यह मकड़ी का दृष्टान्त भी त्रैतवाद का साधक है। अद्वैतवाद का नहीं क्योंकि जीव मकड़ी का शरीर ये दो वस्तु हैं। जीव चेतन है मकड़ी का शरीर जड़ है और वह स्वयं क्रीड़ा नहीं करती। अपितु दूसरे मक्खी, मच्छर आदि को फंसाने के लिए क्रीड़ा करती है मकड़ी का शरीर साकार है। और आत्मा निराकार है। मकड़ी के साकार शरीर से साकार जाला उत्पन्न होना उचित है। किन्तु निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म स्वयं जगत् किस प्रकार वन गया। यह कल्पना मात्र है।

#### गीता और त्रेतवाद

स्वामी शंकराचार्यं जी ने गीता से अद्वैतवाद सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। किन्तु गीता में स्पष्ट त्रैतवाद है यथा—

### क्षरः सर्वाणि भूतानिकूटस्योऽक्षर उच्यते ।

"उत्तम पुरुषस्त्वन्यः" इस गीता के श्लोक में प्रकृति और जीव तथा परमेश्वर का विधान है। इसी प्रकार "ईश्वरः सर्व भूतानां (हृदेशे) अर्जुन तिष्ठिति" इस श्लोक में जीवों का तथा परमात्मा का विधान है। इस प्रकार अनेक स्थान पर गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति का वर्णन है।

#### उपनिषद और त्रेतवाद

यथा—अजामिकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजा सूजमानां स्वरूपाः अजो-CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह्ये को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुव त भोगामजोऽन्यः ।। श्वेत, उ०।अ० ४ मं०५। प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है। और उसमें परमात्मा न फंसता है। और उसका न भोग करता है।

समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्नोऽनीशयाशोचित मुह्यमानः । जुब्टं यदापश्त्यन्य मीशस्य महिमानिमितिवीतशोकः ।।श्वेताश्वे० ४।६।

इस मंत्र में भी ईश्वर जीव प्रकृति का वर्णन है। और सांख्य दर्शन में २४ पदार्थों को माना है। यथा—सत्वरजस्तमसों साम्यवस्था प्रकृति आदि न्याय में सोलह पदार्थ यथा—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि और वैशेषिक में षट् पदार्थ माने हैं। यथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इत्यादि से सिद्ध है। कि प्रधानतया, ईश्वर, जीव, प्रकृति तीन ही हैं। न तीन से अधिक न न्यून। यदि इन्हें न्यून किया जाये तो जड़ चेतन भेद से दो भेद कहे जा सकते हैं। किन्तु एक ब्रह्मा ही है। इसकी सिद्ध असम्भव है क्योंकि अद्वैतवाद का साधक प्रमाण अद्वैत नहीं हो सकता है।

अपितु द्वंत ही होगा। जैसे प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। और जसका प्रमाता भी चाहिए जो उसको सिद्ध करे। और प्रमेय स्वयं प्रमाण और प्रमाता भी नहीं बन सकता। क्योंकि प्रमेय का साधन प्रमाण और प्रमाता प्रमेय से भिन्न होते हैं एक में त्रिपुटी अर्थात् प्रमाता-प्रमाण प्रमेय एवं ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा ध्याता, ध्यान ध्येय ये तीनों पृथक्-पृथक् हैं। और स्वामी मंकराचार्य जी की दृष्टि से जगत को मिथ्या भी माना जाए तब ये प्रश्न होता है। कि यदि जगत् रज्जु में सर्प की तरह मिथ्या है तो भी जगत् का अत्यन्ता भाव सिद्ध नहों होता। क्योंकि आप रज्जु में सर्प को मिथ्या मानते हैं। किन्तु रज्जु में सर्प न सही। परन्तु अन्यत्र सर्प भी सत्य है। और रज्जु भी सत्य है क्योंकि प्रतीति सत्य की सत्य में होती है। अभाव की प्रतीति नहीं होती है। और रज्जु में सर्प की प्रतीति तो मिथ्या है। किन्तु इस दृष्टान्त में तीन वस्तुएँ हो जाती हैं। रज्जु सर्प और जिसको सर्प की प्रतीति होती है। केवल सर्पाकार की प्रतीति हो मिथ्या है। अतएव प्रकृति में यह प्रश्न होता है। कि यदि जगत् मिथ्या है। तो यह जगत् की मिथ्या प्रतीति किसकी है। यह जगत् वास्तव में क्या है। और यह मिथ्या प्रतीति किसकी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri है और वह वस्तु भी क्या है। जिसकी प्रतीति हो रही है। मृग तृष्णा के जल से पिपासा शान्त नहीं होती । क्योंकि वह असत्य है । स्वप्न में काटे हुए सांप का विष नहीं चढ़ता। जागृत में उसकी औषधी भी नहीं की जाती। वन्ध्या पुत्र के विवाह के गीत नहीं गाये जाते शशश्रुङ्ग का धनुष भी नहीं होता। आकाश के पुष्पों की सुगन्धी भी नहीं होती। क्योंकि ये मिथ्या हैं। किन्त सत्य जल से पिपासा शान्त हो जाती है। वास्तविक मनुष्यों के विवाह भी होते हैं। और उनके गीत भी गाये जाते हैं। वाटिका के पुष्पों की सुगन्धी भी होती है। बांस आदि के घनुष भी होते हैं। और जागृत में काटे हुए सर्प की औषधी भी होती है। यह क्योंकि जगत् उपर्युक्त मृग तृष्णा के जलादि की तरह मिथ्या है तो इसकी प्रतीति भी कभी न होनी चाहिए। वस्तुतः जगत् में कोई वस्तु तीन बिना सिद्ध नहीं होती । अर्थात् एक निर्माता दूसरा निर्माण का साधन जपादान कारण तीसरा जिसके लिए वस्तु का निर्माण किया जाएगा। जैसे-कुम्भकार, मृत्तिका एवं केता, पाचक, भोजन का सामान दाल, शाक, चूर्णं। तन्तुवी तन्तु और जिनके लिए कपड़ा बनेगा एवं प्रकृति परमेश्वर तथा परमात्मा ये तीन न होंगे । तव तक जगत् न बनेगा । कोई भी कर्ता स्वयं कार्य नहीं बनता किन्तु शंकराचार्य का निराकार व्यापक चेतन ब्रह्म कैसे स्वयं जगत् बन गया। जब कि कोई रसोईया स्वयं भोजन नहीं बनता। कूम्हार स्त्रयं घट तन्तुवाय पट नहीं बनता ।



### आये

आर्य नाम धार्मिक, विद्वान्, आप्त पुरुषों का है और इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है।

० प्र० एकादश समु०

## 'विष्चिका'

### ऋषि की दृष्टि में

(डा० प्रज्ञा देवी, वाराणसी-५)

यह एक तथ्य है कि ऋषि दयानन्द ने अपने बेदभाष्य में व्याकरण एवं निरूक्त प्रिक्ष्या को सर्वाधिक महत्त्व देते हुये शब्दार्थ प्रस्तुत किये हैं, पुनरिप यह कहना असंगत न होगा कि शब्दार्थ प्रस्तुत करने में यास्क की निर्वचन प्रिक्ष्या को आधार बनाते हुये भी ऋषिवर उससे कहीं आगे निकल गये हैं। ऋषि के समक्ष उनका अद्भुत बेदार्थ ज्ञान लहरा रहा था अतः यास्क प्रतिपादित निर्वचन प्रिक्ष्या उनके बेदभाष्य में प्रमाणभूत आधार शिला तो थी पर इयत्ता अवधारण नहीं। ऋषि ने सहस्रों शब्दों के व्याकरण संगत युक्ति-युक्त ऐसे निर्वचन प्रस्तुत किये हैं कि जिनका मूल निरूक्त में नहीं है एवं वे निर्वचन ऋषि की सूझवूझ के प्रदर्शन के साथ-साथ मन्त्र के रहस्य को अच्छी प्रकार उद्घाटित करने वाले हैं, ऐसा ही एक शब्द पाठकों के कौतूहलार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) विषूचिका—यजु० १६।१० में विषूचिका शब्द आया है। संस्कृत में विषूचिका 'हैजा' रोग विशेष को कहते हैं। यह शब्द हैजा रोग का वाचक क्यों है ऐसी कोई निरूक्ति शब्द कोशों में कहीं नहीं प्राप्त होती। आप्टे कोश में विषूचिका शब्द को 'सूच पैशुन्ये' धातु से ण्वुल् करके सिद्ध किया है जो अर्थ वृष्ट्या अयुक्त है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में यह शब्द विषूचिका, विसूचिका दोनों प्रकार से प्राप्त होता है। जो चिन्त्य है। विषु निपात मान के इस शब्द की व्युत्पत्ति करने पर विषूचिका ही युक्त होगा।

उव्वट ने अपने भाष्य में इस शब्द का अर्थ किया है—''विष् निपातो नानावचनः अञ्चितगंत्यर्थः । अन्तर्व्याप्तिर्नानाञ्चना विव् चिका स्याधि-विशेषः।'' महीघर ने भी इस शब्द पर लिखा है ''विषु सर्वत्र अञ्चिति गच्छिति विष्ची सेव विष् चिका रोग विशेषः। केऽणः (अष्टा. ७।४।१३) इति डीपो हस्वः।'' उव्वट महीघर की विष् चिका शब्द पर ये निरूक्तियाँ रोग विशेष हैंजे को करने के लिये संगत ही हैं। हैजे में दोनों ओर से मलोत्सर्गं का होना ही उसकी "अन्तर्व्याप्तिर्नानाञ्चना" है यही इस शब्द का हैजा वाचक होने में हेतु है पर प्रकृत मन्त्र में विष्चिका शब्द का हैजा रोग को कहने में क्या प्रयोजन है ? इसकी संगति प्रदिश्ति करना तो वेद के प्रति अनादर दृष्टि वाले एवं वेद में केवल यज्ञ-याज्ञादि परक सीमित अर्थ को मानने वाले इन भाष्यकारों के क्या वश में था ? यजु० १६।१ का प्रकृत सम्पूर्ण मन्त्र इस प्रकार है—

या गान्न विष्विकोभी वृकं च रसित । इयेनं पतित्रण ७ सि ७हि असेमं सेमं पात्व ७ हस: ॥

दोनों भाष्यकारों ने इस मन्त्र को व्याधि स्तुति परक मानते हुये लिखा है— विष्विक्ता स्तुति: । पापसमूहव्याप्ते: व्याधीनाम धिष्ठात्र्यो देवता: सिन्ति ता: प्रार्थ्यन्ते ? इनके अनुसार इस मन्त्र से व्याधियों की अधिष्ठात्री देवता विष्विका रोग की स्तुति की जा रही है । विलहारी है इन भाष्यकारों के बुद्धिमत्ता की जिनके यहाँ रोग की भी अधिष्ठात्री देवता होती हैं और उनकी स्तुति की जाती है ?

इस मन्त्र का अर्थं करते हुये विषूचिका शब्द का ऋषि दयानन्द ने गजब ही अर्थं किया है "विषूचिका — विविध अर्थों की सूचना करने हारी राजा की रानी।" अर्थात् राज्य की विविध प्रकार की गुप्त खबरों को अपनी चतुरता से जानकर जो राजा को इन वातों से सूचित करके राज्य कार्य में विशेष सहयोग प्रदान करती है ऐसी चतुर-योग्य रानी विषूचिका शब्द से विभूषित होगी। ऋषि की इस व्युत्पत्यनुसार वि पूर्वक सूच धातु से ही ण्वुल् प्रत्यय मानना होगा। 'अनेकार्थत्वाद् धातूनाम्'के अनुसार यहाँ "सूच" भी पैशुन्य — चुगली अर्थ में नहीं अपितु प्रशंसाहरक सूचना देने अर्थ में है ऐसा जानना चाहिये। शब्दकोश एवं अन्य भाष्यकार कोई भी विषूचिका शब्द के हैजा अर्थ से आगे नहीं जा सके पर ऋषिवर की यह अनोखी व्युत्पत्ति हमें वास्तविक वेदार्थ तक पहुंचा देती है। सम्पूणं अर्थ इनके वेदभाष्य में देखें।

प्रसङ्गानुसार पाठक एक शब्द और देखें—

(२) उपजिह्निका—यह शब्द भी आयुर्वेद के ग्रन्थों में रोग विशेष का वाचक है तद्यथा चरक संहिता में कहा है—

### ''जिह्नोपरिष्टादुपजिका स्यात् कफाउधस्तादधिजिह्निका च''

(चिकित्सा स्थान १२।७६) अर्थात् कफ के कारण जिह्ना के ऊपर जो कड़ी गांठ सी बनती है वह 'उपजिह्निका' और जिह्ना के नीचे बनती है वह 'अधिजिह्निका' रोग विशेष है। चरक संहिता १८।२१ में पुनः कहा है—

> यस्य इलेब्मा प्रकुपितो जिह्वामूलेऽवितब्ठते । आशु संजनयेच्चोथं जायतेऽस्योपिचह्विका ॥

अर्थात् जव कभी कृपित होकर जिह्वा की जड़ में एकत्र होकर सूजन उत्पन्न कर दे, उसे उपजिह्विका कहते हैं।

आयुर्वेद के ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत के लौकिक एवं वैदिक दोनों ही ग्रन्थों में उपिजिह्निका शब्द दीमक के अर्थ में आया है। यास्क ने भी 'उप-जिह्निका उपिजिझ्यः' निरु० ३।२० अर्थात् जो सूँघने में विशेष पटु हो ऐसी (दीमक) अर्थ किया है। उच्वट महीघर १९।७४ एवं सायण ऋ०८।१०२।२९ तथा दुर्गाचार्य समी ने उपिजिह्निका का दीमक अर्थ मन्त्रार्थ में प्रदिश्वित किया है किन्तु ऋषि दयानन्द यजु० १९।७४ के मन्त्र का अर्थ करते हुये उप-जिह्निका शब्द का इन सबसे भिन्न किन्तु युक्तियुक्त अर्थ लिखते हैं—

"उपगता अनुकूलता जिह्न यग्याः सा उपजिह्निका" अर्थात् जिसकी जिह्ना = स्वादेन्द्रिय अनुकूल वश में हो, जो लोलुप न हो ऐसी स्त्री उप-जिह्निका हुई। यहाँ गत शब्द का लोप करके मध्यम पदलोपी समास ऋषिवर ने दिखाया है, इस प्रकार ऐसी सुसंगत विभिन्न ब्युत्पत्तियों को दिखाकर ऋषिवर ने मन्त्रार्थ को बहुत ब्यापक बना दिया।

जिन मन्त्रों के सायण उन्बट आदि भाष्यकारों ने अत्यन्त वीभत्स कुत्सित अर्थ किये थे उन्हीं का स्वामी जी ने मन्त्रगत किसी शब्द की अनोखी पकड़ करके समूचे मन्त्रार्थ को ही उलट दिया, एक दिव्य नूतन प्रकाश प्रदान किया। जिस मन्त्र का उन्बट महीधरादि ने पशु के काटने परक अर्थ किया।

१. यजु० ११।७४ मन्त्र का भावार्थ ऋषिवर ने इस प्रकार किया है—"जिस पुरुष से पुरुष वा स्त्रों का व्यवहार सिद्ध होता हो उसके अनु-कूल स्त्री-पुरुष दोनों वर्तों। जो स्त्री का पदार्थ है वह पुरुष का और जो पुरुष का वह स्त्री का भी होवे ……।"

उदाहरणार्थं यजुर्वेद के २४वें अध्याय (जहाँ ६०६ पशुओं के नाम आये हैं) के सम्पूर्ण मन्त्रों का अर्थं देखें। यहाँ विभिन्न प्रकार के पशु किस-किस गुण वाले होते हैं तथा किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी हैं यह अर्थ ऋषि दयानन्द के वेदशाष्य से जहां उपलब्ध होता है वहीं ये सब पशु अश्वमेधीय हैं इनकी विल यज्ञ के समय देवता के नाम पर कैसे-कैसे चढ़ा देनी चाहिए यही विवरण उच्चट महीधर के भाष्य से प्राप्त होता है।

इस प्रकार वेदों के सहस्रशः लुप्त एवं अप्रकटित रहस्य ऋषिवर के भाष्य शैली को जान एवं समझकर उपलब्ध किये जा सकते हैं, आवश्यकता मूल दृष्टिकोण को समझ लेने की है।





### पारसमणि

जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु आर्यवर्त्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाइय हो जाते हैं।

-स॰ प्र॰ एकादश समु॰

त्व और में संग्रह का अंक हमारे में भीत कर

### भ्रार्यसमाज : कुछ ज्वलन्त समस्यायें (लेखक—डा॰ भवानी लाल भारतीय अजमेर)

आर्यसमाज में युवक शक्ति का प्रवेश

आर्यसमाज के अतीतकाल के नेताओं ने इस तथ्य को भली भांति हृदयंगम किया था कि वैदिक विचारधारा के प्रचार एवं प्रसार में युवा वर्ग को किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है। लाहौर आर्यसमाज के प्रथम प्रधान लाला साईंदास सदैव इस वात का यत्न करते थे कि होनहार युवक समाज में प्रविष्ट हों। जिस समय महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय तथा महात्मा मुन्शीराम (कालान्तर में स्वामी श्रद्धानन्द) जैसे आर्य नेताओं ने युवक रूप में आर्य समाज में प्रवेश किया उस समय वयोवृद्ध लाला साईंदास भाव विभोर हो उठे थे।

आर्य युवकों को आर्यसमाज में प्रविष्ट होने से पूर्व वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति की दीक्षा देने हेतु आर्य कुमार परिषद की स्थापना स्व० डा० केशवदेव शास्त्री ने की । समय समय पर अनेक सुयोग्य आर्य नेताओं का मार्गदर्शन आर्य युवक समुदाय को मिलता रहा। दिल्ली के स्वर्गीय नेता लाला देशवन्धु गुप्त, डा० युद्धवीर सिंह, यहां तक कि स्व० वैरिस्टर आसफअली भी दिल्ली आर्य कुमार सभा के निकट सम्पर्क में आए थे। आर्य कुमार परिषद की ही भांति आर्य वीर दल का संगठन भी युवक वर्ग को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक दृष्टि से सुसंगठित तथा शक्ति सम्पन्न बनाने हेतु किया गया। आर्य कुमार आन्दोलन का सिद्धान्त वाक्य था "विद्या धर्मण शोभते" तो आर्य वीरों ने 'अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु' कह कर ''वीर भोग्या वसुन्धरा" का जबघोष किया। अज्ञान, अन्याय और अभाव को समाप्त कर समाज में व्याप्त अनाचार, विषमता तथा पाखण्ड का घ्वंस ही आर्य वीर दल का लक्ष्य रहा है। अपने ध्येय की पूर्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का वास्तिक स्वरूप लोगों के समक्ष उपस्थित करना तथा उस आदर्श समान व्यवस्था की स्थापना हेतु यत्न करना आर्य वीर दल का प्रमुख कार्यक्रम है।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

यह सब कुछ होने पर भी युवक वर्ग आर्य समाज के प्रति कुछ अधिक आकृष्ट नहीं है। इसके अनेक मनोवैज्ञानिक तथा अन्य कारण हैं। युवकों के लिए जिस कार्यक्रम की अपेक्षा होती है वैसा कार्यक्रम बहुत कुछ विचार करने के पश्चात् भी आर्य समाज नहीं बना पाया है। अतः हमें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि युवक शक्ति का आर्यसमाज में प्रवेश किस प्रकार हो ? यदि आर्यसमाज की वृद्ध पीढ़ी ने नवयुवक वर्ग के लिए स्थान रिक्त नहीं किया तो नये रक्त के अभाव में यह सणक्त एवं जीवन्त भी मरणासन्त हो सकती है। युवक वर्ग के लिए जहां आर्यसमाज की विचारधारा को सुव्यवस्थित, तर्कपूर्ण तथा सहज ग्राह्म ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है, वहां उनके लिए कुछ सिक्रय आयोजन भी रखने होंगे। विचार गोष्ठियां, स्नेह सम्मेलन, आकस्मिक विपत्ति के अवसरों पर सेवा दलों का संगठन आदि ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें युवकों की सहज रुचि होती है। देश की राजनैतिक तया आर्थिक समस्याओं के प्रति आर्यसमाज के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। युवकों का ऐसी समस्याओं के प्रति सहज आकर्पण होता है। अतः यदि राजनीति और अर्थनीति के क्षेत्र में उनका उचित मार्गदर्शन नहीं किया जाता तो वे अन्य अतिवादी दक्षिण पंथी अथवा अनीश्वर वादी, नैतिक मूल्यों से विहीन वामपंथी राजनैतिक दलों की ओर झुक जाएँगे। आर्यसमाज ने अब तक देश तथा मानवता के समक्ष उपस्थित आर्थिक चुनौतियों के प्रति जो उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया है उसी का यह परिणाम है कि सुदृढ़ सैद्धान्तिक आधार पर प्रतिष्ठित होने तथा व्यापक प्रगतिशील विचारधारा का समर्थंक होते हुए भी आर्यसमाज आज के जनजीवन को प्रभावित नहीं कर सका है।

### आर्यसमाज और दक्षिण भारत

आर्य समाज जिस वैदिक धर्म का प्रतिपादन एवं प्रचार करता है वह सार्वभौम, सार्वकालिक तथा सार्वजनीन है। आर्यसमाज के मुख्य ध्येय का उल्लेख करते हुए उसके छठे नियम में कहा गया है कि "संसार का उपकार करना ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।" इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आर्यसमाज के प्रवर्तक ने अपनी शिक्षाओं को सावदेशिक रूप प्रदान किया। यह सत्य है कि महर्षि के दिवंगत हो जाने के पश्चात् उनके अनुयायियों ने आर्यसमाज के सिद्धान्तों का व्यापक प्रचार किया तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में आर्यसमाज का प्रचार नगण्य ही रहा । स्वयं स्वामी दयानन्द भी अपने व्यस्त पर्यंटनकाल में दक्षिण

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

की काशी पूना तक ही अपने संदेश का प्रसार कर सके थे। आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, आन्ध्र तथा कर्नाटंक के कुछ भागों में आर्यसमाज के नाम तथा कार्यों से कुछ लोग भले ही परिचित हों, परन्तु केरल तथा तिमल-नाड जैसे प्रान्तों में आर्यसमाज एक अपिरचित संस्था ही है। इसी प्रकार वंगाल, आसाम तथा उड़ीसा आदि पूर्वीय प्रदेशों में भी आर्यसमाज मुख्यतः उत्तर भारतीय लोगों के माध्यम से ही पदारोपण कर सकता है। वहां के मूल निवासियों में उसका प्रवेश अभी भविष्य की वस्तु है।

सर्वप्रथम ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी तथा अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी का ध्यान दक्षिण भारत में आयंसमाज के प्रचार की ओर गया था। स्वामी श्रद्धानन्द जी ने तो पं० धमंदेव जी विद्या वाचस्पित तथा पं० केशव-देव जी शास्त्री आदि विद्वानों के माध्यम से दक्षिण प्रान्तस्थ जनता को वैदिक धमं का स्फूर्तियुक्त संदेश प्रेषित किया। इन धमं प्रचारकों ने वंगलोर, मद्रास, मैसूर आदि नगरों को अपना केन्द्र वनाकर महत्त्वपूर्ण प्रचार कार्य किया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं के माध्यम से लेखन किया तथा उपदेश दिया। तिमल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश के अनुवाद प्रकाशित किए गए तथा लघु पुस्तकों भी प्रकाशित हुई। मालाबार प्रान्त में जब मौपला मुसलमानों ने धर्मान्धता का नग्न प्रदर्शन करते हुए हिन्दू समाज पर व्यापक अत्याचार किए तो महात्मा हंसराज के आदेश पर लाला खुशहालचन्द (वर्तमान महात्मा आनन्द स्वामी) के नेतृत्व में आयं प्रादेशिक सभा के कार्यकर्ता दक्षिण पहुंचे तथा त्रिवेन्द्रम को अपना केन्द्र बनाकर सेवा कार्य करते रहे। इस निष्काम सेवा कार्य का केरल की जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा था।

परन्तु आज आर्यसमाज के पास दक्षिण भारत के लोगों के लिए संदेश तो है परन्तु उसे पहुंचाने का माध्यम नहीं है। यदि आर्यसमाज तिमलनाडु तथा दूर दक्षिण की भारतीय प्रजा से अपना सम्पर्क सूत्र स्थिर रखता तो भाषा, क्षेत्रीयता तथा आर्य द्रविड संस्कृति के नाम पर जो विघटनकारी दूषित प्रवृतियां दक्षिण भारत के कुछ भागों में पनप रही हैं वे जड़ जमा नहीं पाती। कितने खेद की बात है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला आर्यसमाज दक्षिण में हिन्दी प्रचार का भी कोई उपयोगी और व्यवहारिक कार्यक्रम संचालित नहीं कर सका। फलतः महात्मा गांधी को ही दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के माध्यम से यह कार्य करना पड़ा।

आयंसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तथा सौराष्ट्र से लेकर ब्रह्मदेश पर्यन्त जिस विशाल आर्यावर्त देश में वैदिक धर्म का अविच्छिन्न वर्चस्व देखना चाहते थे उसे क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण और पूर्व के उन प्रान्तों में आर्यसमाज को अपनी गतिविधियां तीव्रता से संचालित करनी चाहिए, जहां वे नगण्य सी हैं। इन प्रान्तों में प्रतिनिधि सभाओं का संगठन किया जाए तथा साहित्य प्रचार, सेवा कार्य एवं जन जागरण के अन्य साधनों द्वारा आर्यसमाज का संदेश घर-घर में प्रसारित किए जाने की व्यवस्था हो।

यह एक सुविदित तथ्य है कि सीमान्त प्रान्तों में तथा केरल के अधिकांश भागों में विदेशी ईसाई धर्म प्रचारक केन्द्र बनाकर जहां अपना धर्म प्रचार कर भोली भाली अशिक्षित एवं निर्धन हिन्दू प्रजा को अपने धर्म में दीक्षित करते हैं वहां उनमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर देश की सुरक्षा तथा एकता को भी आघात पहुंचाते हैं। अतः आर्यसमाज के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दक्षिण भारत में औषधालय, सेवा केन्द्र तथा सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना कर विदेशी धर्म प्रचारकों की अराष्ट्रीय प्रवृतियों का मुकाबिला करे तथा वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रौज्जवल पक्ष वहां के लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर समग्र देश की भावात्मक एकता का सेतृ बने।

### आर्य समाज और अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार-

महर्षि दयानन्द ने जहां आर्य समाज के सिद्धान्तों और मन्तव्यों को एक सार्वभौमि स्वरूप प्रदान किया था, वहां वे अपनी स्थानापन्न परोपकारिणी सभा को भी यह आदेश दे गये थे कि देश देशान्तरों तथा द्वीप द्वीपान्तरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया जाय। आर्यसमाज द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्म, देश, काल, वर्ण तथा रंग की सीमाओं से ऊपर उठकर मनुष्य को वास्तविक मानव बनाने की बात कहता है अतः उसे मानव धर्म का ही पर्याय मानना चाहिये। इसी कारण आर्यसमाज के नेताओं का ध्यान उन देशों की ओर भी गया जहां भारत मूल के लोगों का निवास था, अथवा विगत शताब्दी में ही प्रवासी भारतीयों ने उन देशों में जाकर उपनिवेशों की स्थापना कर ली थी। दिक्षण और पूर्वी अफीका, मीरिशस, फीजी, गाइना आदि ऐसे देश हैं, जहां भारतीयों की संख्या पर्याप्त है। इन दोनों देशों में जहां भारतीय रीति नीति, धर्म और परम्परा, संस्कृति और भाषा किसी न किसी रूप में शेष थी, आर्य समाज का प्रचार सुगम रीति से हो सकता था। फलतः इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही आर्य समाजी, धर्म प्रचारकों ने अपनी विदेश प्रचार यात्रायें

की । स्वामी शंकरानन्द, भाई परमानन्द स्वामी, स्वतंत्रानन्द, स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, मेहता जैमिनी तथा डा० चिरंजीव भारद्वाज आदि ख्यातनामा वक्ता, प्रचारक तथा धर्मोपदेशक समय-समय पर इन देशों की यात्रा कर वहां के लोगों में उत्पन्न धर्म जिज्ञासा को शान्त करते रहे तथा उनकी आध्यात्मक पिपासा को सन्तुष्ट करने के लिये धर्म एवं संस्कृति की निर्मल स्रोतस्विनी को प्रवाहित करने का यत्न किया।

यह सत्य है कि विदेशों में आर्य समाज के प्रचार का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। हमारे प्रचारक उन्हीं देशों में जाते हैं जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं तथा जिनके बीच हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रचार कार्य किया जा सकता है। आज तो भारतीय धर्म तथा संस्कृति, योग, वेदान्त तथा भक्ति के नाम पर अनेक छद्म वेशी लोग यूरोप अमेरिका आदि पश्चिमी देशों में अपना पाखण्ड जाल फैला रहे हैं जहां के लोग भौतिक चाकचिक्य से आकान्त होकर किसी अध्यात्मिक परिवेश में मानसिक शान्ति का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर आडम्बर एवं पाखण्ड को प्रोत्साहित करने वाले ये योगी और गुष्ठ भारतीय विचारधारा का अमल धवल एवं अकलुष रूप विदेशी जनता के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं अतः यहां भी आर्य समाज की ओर ही स्वभावत: दृष्टि जाती है।

आर्य समाज को अपना विदेश प्रचार का समग्र कार्यक्रम और आयोजन वस्तुवादी दृष्टिकोण पर आधारित करना होगा। विदेश प्रचार हेतु जाने वाले प्रचारक गण सच्ची लगन, वाले तो हों ही, उनमें उच्च कोटि का तप, त्याग, कष्ट, सिहण्णुता तथा अदम्य उत्साह भी अपेक्षित हैं। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् तथा श्रण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः की वैदिक सूक्तियों को सार्थक करने वाले धर्म प्रचारक जब विदेशों में जाकर आर्य धर्म की गरिमा का प्राख्यान करेंगे तो स्वामी विवेकानन्द की उस उक्ति की सार्थकता सहज ही हृदयंगम हो जायगी जिसमें उन्होंने कहा था—I go forth to Preach a religion of which Buddhism is a rebel child and Chistranity is but a distant echo.

अर्थात् मैं उस (वैदिक) धर्म का प्रचार करने जा रहा हूं जिसका कि बौद्ध धर्म एक विद्रोही बालक है तथा ईसाई धर्म जिसकी दूर की प्रतिध्वित मात्र है। उपसंहार में हम प्रसिद्ध अमेरिकन विचारक एण्डु जेक्सन डेविस के उन शब्दों को उद्घृत करना चाहते हैं जिसमें उसने आयं समाज की तुलना उस दिव्य प्रचण्ड अग्नि से की है, जो संसार के अज्ञान, अविद्या, पाखण्ड और विषमता को भस्म करने के लिये परिव्राजक दयानन्द के द्वारा उद्दीप्त की गई थी। इस क्रान्ति ज्वाला को बुझाने का प्रयास अन्य मतावलम्बियों ने तो किया ही, स्वयं हिन्दू धर्म के याजक और पुरोहितगण भी इसके उपशमनार्थ सर्वाधिक प्रयत्नशील रहे। परन्तु काषाय वस्त्र धारी संन्यासी के प्रोज्जवल ओज और तेज से दीप्त यह आर्य समाज रूपी हुतावत निरन्तर वृद्धिगत ही हो रहा है और कोई आश्चर्य नहीं यदि निकट भविष्य में वह संसार के समस्त ताप संताप पीड़ा और शोक का निवारण कर उसे शान्ति, सुख और मोक्ष का धाम बना देगा। ऐसा होने पर ही परिव्राट दयानन्द के दिव्य स्वप्न पूरे होंगे।



# तैयारी मरने की करो जीने की नहीं

हम धन कमा रहे हैं जीने के लिये, घर बना रहे हैं जीने के लिये, होता यह है कि यह सब करते कराते हम मर जाते हैं और यह धन कोई और मोगता है। इस घर में कोई और रहता है। जीने की तैयारी करते-करते हम मर जाते हैं यदि मरने की तैयारी करते तो अमर हो जाते। आधी रोटी मिलेगी तो भी जीयेंगे, बस्त्र के नाम पर लंगोटी होगी तो भी जीयेंगे। किन्तु मृत्यु से नं बचेगें जीने की क्या तैयारी जैसे तैसे जी ही जायेंगे तैयारी मरने की होनी चाहिए जो निश्चित है और जिससे कोई बचा नहीं है।

—विक्रम ठाकुर

# राजनीति के घुरन्धर स्वामी

(जगदेवसिंह सिद्धान्ती दिल्ली)

अथ राजधर्म व्याख्यास्यामः—

of the wife some of the state of the

१-बाह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि,

contact the larger are as feet transported destings.

सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तंव्यं परिरक्षणम् (मनु७-२)

२ — त्रीणि राजाना विदये पुरुणि परिविश्वानि भूषयः सदांसि (ऋ-३।३८।६) ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के सम्बन्ध ब्यवहार में तीन सभा अर्थात्

विद्यार्यं सभा, धर्मायं सभा, राजायं सभा नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी मनुष्यादि प्राणि गों को सब और से विद्या स्वातंत्रय धर्में सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करे।

३-तं सभाच समितिश्च सेना च (अथवं १५।२।६)

४—सभ्य सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः (अथवं १९। १४। १ महर्षि दयानन्द जी महाराज का अर्थं

उस राजधर्म को तीनों सभा संग्रामादि की व्यवस्था और सेना मिलकर पालन करें। सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभा के योग्य मुख्य सभासद् तू मेरी सभा की धर्मयुक्त व्य-वस्था का पालन कर और जो सभा के योग्य सभासद् हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें।

इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार नहीं देना चाहिए।

महर्षि दयानन्द सरस्वती का अद्भुत आश्चर्य जनक भाव यह है। किन्तु राजा जो सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहे।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

इससे प्रजा तन्त्र सर्वोत्तम है।

५—महा विद्वानों को विद्यासभाधिकारी धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा-धिकारी प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सबमें सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मानके सब प्रकार से उन्नति करें।

सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। महर्षि दयानन्द सरस्वती का यह उत्तम उपदेश है। इसमें मेरा कुछ नहीं है।

offen sen illeselde inder lêsel seiper plies i Tout is a la least men il i man princ verd (s. 119-2)



#### द्यात्मा और परमात्मा

BE THE SEA THE MEST OF SECTION STOWNER OF SERVICE SECTION

हे मनुष्यो ! इस शरीर में दो चेतन नित्य हुए जीवत्मा और परमात्मा विद्यमान हैं। उन दोनों में एक अल्पज्ञ और अल्प देशस्य जीव है। वह शरीर को धारण करके प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता और परिणाम को प्राप्त होता है तथा हीन दशा को प्राप्त होता पाप और पुण्य के फल का भोग करता है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव, निश्चल, सर्वज्ञ, कर्मफल के बन्धन से रहित है ऐसा तुम निश्चय करो।

-ऋग्० ६।६।४

## सत्य मार्ग का पथिक— विरजानन्द के शिष्य की कहानी।

(विश्वनाथ शास्त्री भिलाई)

महापुरुष ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु और संसार में घट रही प्रत्येक घटना को वड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं, और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, इन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में विरजानन्द के शिष्य स्वामी दयानन्द जी आते हैं। १८२४ ई० में गुजरात प्रदेश में टंकारा नामक गांव में एक शैव परिवार में मूलशंकर नामक वालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के नाम से विख्यात हुआ।

१४ वर्ष की अवस्था में पिताजी की आजा से मूल जी ने शिवरात्रि का व्रत रक्खा, और शिव मन्दिर में रात्रि भर जागते रहे। मूल जी ने शिव की मूर्ति पर चूहों को उच्छुखलता से दौड़ते हुए देखा, उन्होंने मन में सोचा कि क्या त्रिश्लक्षारी शिवजी अपनी रक्षा इन चूहों से भी नहीं कर सकते। उसी क्षण से उनके मन में मूर्तिपूजा से घृणा हो गयी, और वे सच्चे शिव को पाने के लिए लालायित हो गये।

कुछ समय के पश्चात् मूल जी की बहिन और चाचा की मृत्यु हो गयी।
मृत्यु के दृश्यों को देखकर १९ वर्ष का युवक सोचने लगा कि मुझको भी इसी
प्रकार से मृत्यु के मुख में जाना होगा, पण्डितों ने अमरत्व की प्राप्ति के लिए
योगाभ्यास करने की प्रेरणा दी। उपर्युक्त घटनाओं से मूल जी के मन में
संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वे सच्चे शिव को प्राप्त करने की
सोचने लगे।

उन्होंने २२ वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया और बनों में, पर्वतों में, घूम-घूमकर योगियों की तलाश करने लगे। टंकारे के मूल जी को लोग अब ब्रह्मचारी कहा करते थे, कई वर्ष तक ब्रह्मचारी जी नर्वदा नदी के तट पर भ्रमण करते रहे, ब्रह्मचारी जी २५ वर्ष की आयु में पूर्णानन्द जी से संन्यास की दीक्षा लेकर स्वामी दयानन्द सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए। वे हरिद्वार के कुम्भ पर गए। और वहां से उस स्थान को चले गए, जहाँ से अलखनन्दा निकली है। इसी भांति स्वामी जी १५ वर्ष योगियों की खोज में फिरते रहे। योग का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने अपने उपदेशों और लेखों में सर्वत्र योग और प्राणायाम करने पर बल दिया है, स्वामी जी का इन १५ वर्षों का जीवन कुछ अज्ञात सा ही रहा है, इस अविध में वह मुमुक्ष ही रहे, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए यत्नशील रहे। वे संसार के संपर्क में नहीं आये।

१८६० ई० में स्वामी जी अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए मथुरा में दण्डी विरजानन्द के पास आए। उन्होंने यहाँ ढाई वर्ष पर्यन्त अध्ययन किया दण्डी जी को आर्ष ग्रन्थों में श्रद्धा थी और सिद्धान्त कौमदी भागवत पुराण आदि ग्रन्थों में अनास्था थी, यहां स्वामी जी ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदान्त सूत्र, और कई अन्य ग्रन्थों का अध्ययन किया और ऐसा प्रतीत होता है कि, वे यहां वेदों के साक्षात् सम्पर्क में नहीं आये। विद्या समाप्ति पर दण्डी जी ने गुरु दक्षिणा माँगते हुए दयानन्द से कहा—तुम ज्ञान के भंडार हो, ज्ञान को फैला दो, संसार में अज्ञान भरा पड़ा है। उसे दूर कर दो, घर-घर में वेदों का प्रकाश फैलाओ।

दण्डी जी ने स्वामी जी के जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ दी, अब तक स्वामी जी मुमुक्षु मार्ग के ही पिथक थे। दण्डी जी की शिक्षा से उन्होंने निःश्रेयस के मार्ग को छोड़कर अभ्युदय का मार्ग अपनाया। स्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि, हमने केवल परमार्थ और स्वदेशोन्नित के कारण अपने समाधि और ब्रह्मानन्द को छोड़कर यह कार्य ग्रहण किया है। अब स्वामी जी अपने आपको वैदिक धर्म का उपदेश करने में गर्व समझते हैं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अभी स्वामी जी हिन्दू संन्यासी ही हैं। उन्होंने अभी मूर्ति पूजा, तिलक छाप, आदि को छोड़ा है। हिन्दू शास्त्रों के संस्कार अभी उनके मन पर अंकित है।

स्वामी जी १८६३ ई० में ३६ वर्ष की आयु में दण्डी जी से विदाई लेते हैं, उन्होंने १६६४-६५ में लगभग दो वर्ष तक आगरा में निवास किया। इन दिनों स्वामी जी अवधूत अवस्था में ही रहा करते थे। मूर्तिपूजा खण्डन पुराण खण्डन आदि विषयों पर ही उनके व्याख्यान शास्त्रार्थ होते थे। वे संस्कृत में ही बार्तालाप करते थे। आगरा में निवास करते हुए स्वामी जी को वेद पढ़ने की इच्छा हुई, कालिदास जी वेद के पत्रे जनके पास ले आये पर उनसे काम न चला, कहा जाता है कि, पं अनुनदरलाल जी ने जयपुर से वेद

मंगवाकर उनको दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि आगरा में ही पहले पहल उन्होंने वेदों का अध्ययन किया।

स्वामी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, और सत्य मार्ग के पथिक वने हैं। उन्होंने मौलिक व्याख्यानों और शास्त्रार्थों में सत्य का ही आश्रय लिया है। उन्होंने अपने ग्रन्थों में भी सत्य को ही आधार भूत तत्व माना है, उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ का नाम सत्यार्थप्रकाण रक्खा है।

स्वामी जी आगरा से ग्वालियर और वहाँ से जयपुर पद्यारे। वहाँ से मनुस्मृति, उपनिषद् और गीता आदि ग्रन्थों के प्रमाण सुनाकर प्रवचन किया करते थे। यहाँ शैवों और वैष्णवों के शास्त्रार्थ में उन्होंने वैष्णव मत का खण्डन किया, और शैव मत का समर्थन किया, जब वे जयपुर से पुष्कर आते हैं, तब भी कण्ठ में रुद्राक्ष की माला पहना करते थे।

परन्तु सत्य मार्ग का पथिक अजमेर पहुंचने पर शैव मत का भी खण्डन करने लगा अजमेर में ही १९६६ ई० में स्वामी जी का पादरी राविन्सन, ग्रे और शूलक्रेड के साथ जीव, ईश्वर, सृष्टि कम और वेद विषय पर तीन दिन तक संवाद होता रहा, स्वामी जी वड़ी योग्यता से उत्तर देते रहे। चौथे दिन ईसा का ईश्वर होना, मर कर जी उठना, फिर आकाश पर आरोहण करना, इत्यादि बातों पर स्वामी जी ने प्रश्न किये, इनका पादिरयों से कोई उत्तर न वन पाया, कहते हैं वाद में किसी आक्षेप के कारण चिढ़कर पादरी शूलक्रेड़ ने स्वामी जी से कहा कि ऐसी बातों में आप कभी कारावास में चले जायेगें, स्वामी जी ने बड़ी गम्भीरता से मुस्कराते हुए कहा, सत्य के लिए कारावास कोई लज्जाजनक बात नहीं है। पादरी जी! मैं लोगों के डराने से सत्य को नहीं छोड़ सकता, ईसा को भी लोगों ने फांसी पर लटका ही तो दिया था।

सन् १८६७ में स्वामी जी कुम्म के मेले पर पहुंचे, उन्होंने सप्त सरोवर पर "पाखण्ड खण्डिनी" पताका गाड़ दी, और उपदेश करना आरम्भ कर दिया, आज तक लोगों ने संन्यासी के मुख से मृत्तिपूजा का खण्डन श्राद्धों का निराकरण, अवतारों का अमूलकपन, पुराणों तथा उपपुराणों का काल्पनिक होना और पर्व स्नान, महात्म्य का मिथ्यात्व नही सुना था। उन्होंने कुम्भ के मेले पर साधु संन्यासियों को प्रभावित करने का यत्न किया, किन्तु निष्फल! उन्होंने सोचा कि, परोपकार एक महान यज्ञ है, यह यज्ञ तब तक सिद्ध न

होगा, जब तक इसकी पूर्णाहुित में सर्वस्व स्वाहा न किया जायेगा, स्वामी जी अपनी पुस्तकें कपड़े और पैसा दूसरों को देकर तन-पर राख-रमा एक कोपीन मात्र घारी मौनालम्बी हो गये।

सत्य मार्ग के पियक ने यह पाठ पढ़ रक्खा था कि "मौनात् सत्यं विशिष्यते" मौन से सत्य अच्छा है। एक दिन एक मनुष्य ने स्वामी जी की कुटी द्वार पर यह वाक्य कहा—निगम कल्प तरो गिलतं फलम् (वेद से भागवत उत्तम है) स्वामी जी ने यह वाक्य सुनते ही मौन तोड़ दिया और भागवत खण्डन आरम्म कर दिया। इसके पश्चात् स्वामी जी प्रचार क्षेत्र में उतर पड़े, शास्त्रार्थ के क्षेत्र में उन्हें आशातीत सफलता मिली, स्वामी जी की शास्त्रार्थ पटुता को देखकर शंकराचार्य की याद आ जाती है। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को करारी हार दी थी। स्वामी जी ने पौराणिकों, ईसाइयों, मुसलमानों तथा कई अन्य लोगों से शास्त्रार्थ किए और विजय पाई। इन शास्त्रार्थों के कारण ही ईसाईयों और मुसलमानों का प्रभाव घटा और हिन्दू विधर्मी होने से बच गए। १८६६ में स्वामी जी ने काशी में पौराणिकों से शास्त्रार्थ किया। यह शास्त्रार्थ सर्व प्रसिद्ध माना जाता है। इसमें पौराणिकों की हार हुई।

स्वामी जी ने पर मत खण्डन और वैदिक धर्म की स्थापना के कार्य को स्थायी रूप देने के लिए ७-४-१८७५ को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। जून १८७५ में स्वामी जी का सर्वश्लेष्ठ ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हुआ स्वामी जी ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम् (सारे संसार को आर्य बनाओ) का जयघोष दिया। उन्होंने हिन्दू धर्म से पतित होकर विधर्मी बन गए लोगों को पुन: वैदिक धर्म में लाने का आन्दोनलन किया। इसके साथ ही विधर्मी लोगों को भी शुद्ध करने का सन्देश दिया।

सत्य मार्ग के पिथक के सामने सर्वदा सत्य का ही आदर्श रहा है। १८७६ में बरेली में स्वामी जी ने व्याख्यान देते हुए कहा — लोग कहते हैं कि सत्य का प्रकाश न कीजिए, क्योंकि कलक्टर कुपित हो जायेगा, किमश्नर प्रसन्न नहीं रहेगा, गवर्नर पीड़ा पहुंचायेगा। अजी! चाहे चक्रवर्ती राजा भी अप्रसन्न क्यों न हो जाय, हम तो सत्य ही कहेंगे।

इस प्रकार सत्य का प्रचार करता हुआ वैदिक धर्म का उपदेशक ३०-१०-६३ को असीम में विलीन हो गया।

## महर्षि के हृदय की पुकार (प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' अबोहर)

महर्षि दयानन्द को सुधारक विचारक के रूप में ही जानने का यत्न किया गया है। भारतीय राष्ट्रीयता को उनकी देन का भी कुछ मूल्याङ्कन किया गया है। वार्शनिक के रूप में भी महर्षि को संसार के सन्मुख प्रस्तुत करने का कुछ यत्न किया गया है। खेद की वात है कि योगेश्वर दयानन्द को समझने का प्रयास नहीं किया गया। इस विषय पर कोई अच्छा ग्रन्थ भी नहीं मिलता। यह विषय गुणियों गवेपकों की बाट जोह रहा है। प्रभु भक्ति में लीन विद्वानों व महात्माओं को इस दिशा में लेखनी उठाकर विश्व पर कुछ उपकार करना चाहिए।

अपनी अल्पमित के अनुसार में इन पृष्ठों में इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालने का यत्न करूंगा। यद्यपि महर्षि का जीवन चिरत्र, महर्षि के पत्र व महर्षि के समस्त ग्रंथ इस विषय में सहायक हैं तथापि मेरे विचार में इस विषय का आधारभूत ग्रन्थ तो ऋषिवर की प्यारी कृति आर्यभिविनय ही है। मैं इसे 'सुधार सिन्धु' कहा करता हूं। यह भिनत की सरिता है। ईशोपासना के विषय पर ऐसी अनुपम पुस्तकों कम ही मिलेंगी। इस पुस्तक में ऋषि के अन्त:स्तल के दर्शन होते हैं। महर्षि के हृदय की पुकार एक-एक पृष्ठ पर मिलेगी।

दूसरा प्रयोजन: — महर्षि स्वयं इसकी भूमिका में इस ग्रंथ की रचना का प्रयोजन वताते हैं। ऋषि लिखते हैं (१) ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान (२)भिक्त (३) धर्मंनिष्ठा (४) व्यवहारशुद्धि इत्यादि। ये चार प्रयोजन हैं इसकी रचना के। इनकी सिद्धि का क्या फल होगा? ऋषि लिखते हैं: — (१) नास्तिक और पाखण्ड मतों से मनुष्यों का बचाव (२) मनुष्य का उत्तम स्वभाव व व्यवहार। (३) जगदीश्वर की मनुष्यों पर कृपा जिससे दुष्टता तजकर सव श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे।

ऋषि की कामना क्या थी:—मर्हाष लिखते हैं, "यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, सो एउसे सक्त अवस्थान करोता स्थापन से प्रार्थना है, सो एउसे सक्त अवस्थान स्थापन से स्थापन स

तिक गम्भीरता से विचारें तो स्रष्ट है कि महींघ ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराकर धर्मनिष्ठाः भिन्त एवं व्यवहार शुद्धि द्वारा मनुष्यों को उत्तम बना कर सबको ईश्वर की कृपा का पात्र बनाना चाहते थे। ईश्वर की कृपा तो सब मतावलम्बी चाहते हैं। ऋषि ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए व्यवहार शुद्धि पर विशेष बल देते हैं। अवैदिक मतों में सत्कर्मों पर कोई बल देता ही नहीं। वैदिक धर्म में ईशोपासना के लिए व्यवहार शुद्धि आवश्यक है। प्रभु पूजन का एक फल व्यवहार एवं आचार शुद्धि भी है। वह आस्तिक ही क्या जिसका आचरण ही ठीक न हो और वह उपासक ही क्या जिसमें उपास्य के गुण समाविष्ट न हो जाएं।

महर्षि दयानन्द केवल अनुमान प्रमाण अथवा शब्द प्रमाण से ही ईग्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वह योगी थे इसलिए बारम्वार ईग्वर के प्रत्यक्ष की वात करते हैं। ऋषि आर्याभिविनय की भूमिका में भी 'प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का स्वीकार (आश्रय) करता, वही जन अतीव भाग्यशाली है", वाक्य में अपने विचार उद्गार एवं पुकार प्रस्तुत करते हैं। ऋषि ने यहां स्पष्ट लिखा है कि वही जन भाग्यशाली हैं जिन्होंने ईश्वर का आश्रय लिया है।

महाँप आस्तिकता की अथवा उपासक की एक और भी पहचान बताते हैं। यह है ईश्वर की आज्ञा का पालन। जो इस कसौटी पर खरा नहीं उतारता वह उपासक नहीं। उसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की। अवैदिक मतों में तो सृष्टि-नियम तोड़कर (चमत्कारों से) व्यक्ति सिद्ध बनते हैं यहां नियम पालन से बड़प्पन है। यह अवैदिक मतों से आर्य धर्म का मौलिक भेद है। ऋषिवर आर्याभिवनय की भूमिका में लिखते हैं:—"सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु ईश्वर तथा उसकी आज्ञा में तत्पर हो के इस लोक (संसार-व्यवहार) और परलोक (जो पूर्वोक्त-मोक्ष) इनकी सिद्धि यथावत् करें, यही सब मनुष्यों की कृत्य कृत्यता है।"

महर्षि अपने इस ''सुधा सिंधु'' में छप्पन बार परमेश्वर की कृपा का आह्वान करते हैं।

सम्भव है मेरी गणना में भूल भी रह गयी हो, यह संख्या छप्पन से अधिक भी हो सकती है। बाबू मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) जी ने जब ऋषि से कहा—

"मेरे मस्तिष्क को तो आपने मनवा लिया परन्तु मेरा हृदय अभी ईशवर की सत्ता को म्बीकार नहीं करता"। तव ऋषि ने यही तो कहा था कि मैंने प्रश्नों का उत्तर देने का आश्वासन दिया था, हृदय को बदलने का नहीं।

यह तो ईश्वर की कृपा से ही होगा।

इसका अर्थे यह हुआ कि भिक्त भाव का उदय भी ईश्वर की कृपा का फल है, क्या हम इस कृपा के पात्र हैं?

ऋषि इस पात्रता पर वड़ा वल देते हैं, ऋषि ईश्वर को 'क्रुपा सागर' बताते हैं, । स्मरण रक्खें उसकी क्रुपा, उसकी दया उसके न्याय का दूसरा नाम है ।

जैसे मानवीय माता के दो स्तन होते हैं, दोनों से निकलने वाला दूध बालक की पुष्टी का कारण बनता है। परमेश्वर की कृपा व न्याय भी उस माता के दो स्तन हैं।

ऋषि वारम्वार कुपा व न्याय की महिमा का गान व आह्वान करते है।
महर्षि तीन वार ईश्वर के कुपा कटाक्ष को पुकारते हैं। इसी ग्रन्थ में एक
बार भगवान के करूणा कटाक्ष का भी आह्वान किया है, चार वार परम्
पिता को सहाय के लिए पुकारा है, महाराज इस ग्रन्थ रत्न में आठ वार
ईश्वर के अनुग्रह को पुकारते हैं, ऋषि का रोम-रोम मानो ईश्वर की कुपा का
आह्वान कर रहा है।

साधक और सिद्ध योगेश्वर दयानन्द इसी ग्रन्थ में आर्त हृदय से नहीं अपितु, गद्गद् होकर परमेश्वर को मित्रता के लिए पुकारते हैं। गद्गद् होकर उपासना करने वाले ऋषि महींप ही हो सकते है, दुखियों की आरती तो हम नित्य ही सुनते है, ऋषि इसी ग्रन्थ में 'अखण्ड उपासना' की बात कहते हैं, 'अखण्ड उपासना' तो ब्रह्म ऋषि दयानन्द जैसे मुनियों का शृंगार है। ऋषिवर लिखते हैं,

"जो आपका मित्र और जिसके आप मित्र हो, उसको दुःख क्यों कर हो"।

ऋषि दो बार "ईश्वर प्राप्ति की स्पर्धा" की बात कहते हैं। महर्षि क्षण भर भी परमात्मा के सुख स्वरूप से विमुख होने को असह्य समझते हैं। परमेश्वर हम पर भी कृपा करें, ताकि हम ऋषि की पुकार को समझकर अपने जीवन सुधार का अभियान चला सकें।

"हम सुघरेंगे = जग सुघरेगा" इसमें तंनिक भी सन्देह नहीं, यह कल्याण मार्ग है।



## अमर विजेता

(ले॰ पण्डित चन्द्रसेन आर्य, वैविक मिश्नरी, सोनीपत (हरियाणा)

आर्यसमाज के सुनहरी इतिहास में सैंकड़ों महात्माओं एवं विद्वानों का सुनहरी नाम पढ़ते हैं, कई विद्वान् ऐसे भी हुए जिन्होंने पचासों वर्ष प्रचार में लगाये, सैंकड़ों शास्त्रार्थं भी करते रहे।

कईयों ने तो शहीदी प्राप्त की, जिन पर सारे आयं जगत को गर्व होता है। शहीदे अकबर बीर पं० लेखराम जी आयं मुसाफिर, वीर-वर स्वामी श्रद्धानन्द का बिलदान, महाशय राजपाल जी, पं० रामचन्द्र जी कश्मीरी, बिलदानी, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय, महात्यागी महात्मा हंसराज जी, मुनिवर पं० गुरुदत्त जी एम० ए०, देवता स्वरूप भाई परमानन्द जी एम० ए०, १९३९ में हुए हैदरावाद दक्षिण के सत्याग्रह में ३६ बिलदानी आदि के कारण आर्यसमाज खूब चमका है, आज तक आर्यसमाजियों एवं आर्य विद्वानों ने वैदिक पताका फहराई, आर्यसमाज के वर्तमान युग के पुराने शास्त्रार्थ महारथी श्री ठाकुर अमर सिंह जी, आर्य पिषक वर्तमान महात्मा अमर स्वामी जी महाराज, जिन्हें यह अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट किया जा रहा है। अरिनयां जिला बुलन्द शहर उ० प्र० की अमर ज्योति, जिन्होंने सारा जीवन संघर्ष में बिताया, सैंकड़ों विरोधियों से शास्त्रार्थ किये, सदैव विजेता ही रहे, पौराणिकों के ठाकुर ने जो मन्दिर में बन्द पड़ा रहता है, क्या कमाल करना था, जो आर्यों के चलते-फिरते "ठाकुर" पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महाराज ने कमाल करके दिखाया।

वैदिक विचारों की धाक बिठाई, भारत में आज जितने भी मतमतान्तर या सम्प्रदाय हैं, सबसे लोहा लेने वाले, हमारे नायक, अमर विजेता, पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी हैं। इनके सम्पर्क में जो भी आया वहीं ऋषि भक्त वन गया। प्रभु इस अमर विजेता को और गौरव व यशादि प्रदान करें। ताकि आने वाली पीढ़ी इनके कठिन परिश्रम एवं विद्वता से रोशनी ले सकें।

में सिमति को वधाई देता हूं, जिन्होंने ऐसा सुन्दर कार्य किया है।



# कुर्आन को अनुसन्धानात्मक कहानी उस की अपनी जबानी

(श्री देवप्रकाश जी भू. पू. आचार्य अरबी संस्कृत महाविद्यालय अमृतसर)
कुर्आन का अर्थ और ठिकाना

कुर्आन कराअतधातु से पढ़ने के अर्थ में आता है। (रूहुल्कुआ न्नजमुल्हसन कुर्आन मिनल्करजते (पढ़ना) या जिसमें सूरतें जमा है (मुन्तहिल्अव) कुर्आन पहले लौह महफूज में था यह लौह महफूज एक बहुत वड़ी तख्ती है जो खुदा के अर्स (तख्त) के दाई तरफ है यह सफेद मोती से वनी है और इसके किनारे सुर्ख याकूत के हैं यहं महफूज की लम्बाई चौड़ाई आसमान और जमीन के वराबर है और शैतान से सुरक्षित है खुदा उसको देखता है।

तफसीर मजहरी पारा ३० पृ ३७१

तफसीर इव्ने कसीर में है कि खुदा प्रति दिन इसको तीन सौ साठ वार देखता है (पृ. ४७) (जलालैन पृ। ४१६)

लौह महफूज सातवें आसमान पर है। वहां से हजरत मुहम्मद साहिव के पास जिन्नील फरिश्ता के द्वारा उतारा गया।

कुर्आन के वहां से हजरत महुम्मद साहिब के पास पहुंचाने के लिये कई विभिन्न आयते कुर्आन में हैं उन सब को मिला कर व्याख्याकारों ने यह परिणाम निकाला है कि लौह महफूज से रमजान के महीने में कदर की मुवारिक रात्रि में इसे उतारा गया कि आयत में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कहां उतारा गया यदि कुर्आन तोरेत की तरह एक वार ही दिया जाता तो कुछ स्पष्ट करने की वात नहीं थी क्योंकि कुर्आन व्याख्याकारों की सम्मित मैं बीस से पच्चीस वर्ष की अविध में हज़रत मुहम्मद साहिब के पास पहुंचा अत: कुरआन के व्याख्याकारों ने इसको स्पष्ट करने के लिए यह व्याख्या घड़ी। इब्ने अब्बास ने कहा कि कुर्आन सब का सब लौहे महफूज से रमजान मास की कदर रात्रि को आसमाने दुनिया के बैतुल्हज्जत में उतारा गया और वहां से आवश्वतानुसार जिन्नील ने २० साल में हजरत मुहम्मद तक

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

पहुंचाया फिर इस में से जितना खुदा चाहता था उतना कायम रखता था बाकी भुला देता था (तफसीर मजहरी पारा २ पृ. ३३३)

आजमृतफासीर ने लिखा कि कुर्आन के उतरने में मुस्लिम विद्वानों में मत भेद हैं कुछ का कहना है कि एक बार ही लौह महफूज से आसमाने दुनिया पर उतार दिया गया कुछ कहते हैं कि इस रात उतरना आरम्भ हुआ,

आजमुत्तफासीर पारा २. पृ. ३२२ इब्नेकसीर पृ. २३

स्हुल्कुर्आन में लिखा है कि इब्ने अब्बास के कथनानुसार कुर्आन कुल का कुल एक बार लीहे महफूज में आ गया था फिर २३ साल की अवधि में जिन्नील ने हजरत मुहम्मद तक पहुंचायां (यहां आसमाने दुनिया पर आने का जिकर नहीं, यह कुर्आन उतरने का सिलसिला पैगम्बरी की प्रथम घडी से लेकर हजरत मुहम्मद की मौत तक जारी रहा (स्हुल्कुर्आन पृ. ६) फिर आगे लिखा कि इसी कदर की रात में खुदा ने कुर्आन के उतरने का फ़ैसला कर के कुल को कुल लीह महफूज में कायम कर दिया (स्हुल्कुर्आन पृ. २) न तो आयत में और न इस पुस्तक में आसमाने दुनिया का उल्लेख है।

## कुर्आन का कलाम किस का है

मौलाना सय्यद रहमत हुसैन लिखते हैं कि कुर्आन किस का कलाम है कुछ का कहना है कि कुर्आन के शब्द खुदा के हैं: जिन्हें लौह महफूज में लिख दिया था, जिसमें से जिन्नील खुदा की आजा से थोड़ा थोड़ा हजरत मुहम्मद के पास लाते रहे जैसा कि कुर्आन ने कहा "कि यह कुर्आन मजीद है जो लोह महफूज में लिखा हुआ है। (तफसीर अनतारू लकुर्आन) अब दो बात आपके सामने आई एक तो यह कि कुर्आन लौह महफूज में ही कायम कर दिया अब एक आयत और कुर्आन में आई है "इन्नह लिकौले रसू लिन करीम" अरब के लोग कहते थे कि कुर्आन शाहद और दीवान का कथन है इस के उत्तर में यह आयत कही गई कि कुर्आन किसी ऐसे वैसे का कथन नहीं विलक एक शिक्तमान जिन्नील का कथन है इस आयत ने तो सारा कुर्आन का कहा हुआ सिद्धान्त ही खतम कर दिया इस लिए कई एक ने कहा कि कुर्आन के शब्द जिन्नील के हैं और ज्ञान खुदा का है।

्राएक तीसरा मत और है जो इस आयत "नज्जला विहिन्ह्हल्अमीन अला किल्लिका" अर्थात् अर्थों को जिन्नील ने तुम्हारे दिल में डाल दिया।

(अनवारूल्कुर्आन पृ० १४)

ऊपर लिखित दोनों आयतों के सम्बन्ध में लिखा कि यह कुर्आन काहन का कलाम नहीं अपित खुदा के रसूल जिन्नील था हजरत महम्मद का कलाम हैं। आगे व्याख्या कार ने लिखा कि यहां जिब्रील और हजरत मुहम्मद का कलाम मजाजन कहा गया हम कहेंगे कि यहां आयतों का अर्थ साफ ओरे स्पष्ट है यहां मजाज का आश्रय लेने की कया आवश्यकता है परन्तु व्याख्या कार ने विना प्रमाण के ऐसे ही आयतों का समन्वय करने के लिये भ्रान्ति डाल दी कि जिन्नील और मुहम्मद की जुवान से लोगों को कुर्आन मिला इसे जिब्रील और मुहम्मद का कथन कहा गया यह केवल भ्रान्ति है इस में कोई तत्व नहीं। तफसीर इब्ने कसीर ने साफ इकरार किया कि आयत में रसूले कौम से मुराद हजरत मुहम्मद साहिव हैं और यह भी लिखा कि सूरत तकवीर इस की निस्वत उस रसूल की तरफ की गई है जो फरिश्तो में से हैं, फर्मान है अर्थात् यह कौल उस बजुर्ग रसूल का है जो शक्ति शाली और अर्श के मालिक के पास रहने वाला है और है भी वह अमानत दार उस से मुराद जिब्रील हैं (तफसीर इब्ने कसीर सूरत हाका पृ० ३२) इसी प्रकार इब्ने कसीर ने सूरतुल्नजभ में भी साफ इककार किया कि यह कोले है और लिखा कि अल्लाह फरमाता हैं कि हजरत मुहम्मद के मुअल्लिम (पढाने वाले) हजरत जिन्नील हैं जैसा कि और जगह फरमाया कि यह कुर्आन एक प्रतिष्ठित और शक्ति शाली फरिश्ते का कांल है जो अश के मालिक के हां उत्कृष्ट और माना हुआ विश्वस्त है।

#### (तफसीर इब्ने कसीर सूरत नजम पृ २१)

अव एक बात जो एतिहासिक है वह यह कि कुर्आन की ऐसी वे मेल आयतो को देख कर ही इसलाम के एक वड़े खलीफा मामूं ने वड़ा कड़ा हुकम कुर्आन के विषय में निकाला कि कुर्आन भी खुदा की अन्य मखलूक की तरह मखलूक है (ज्ञान नहीं) इस के विषय में खलीफा मामूं ने वगदाद के शासक द्वारा वगदाद के मुस्लिम विद्वानों को पत्र लिखा कि उन की परीक्षा की जावे जो यह मानते है कि कुर्आन, कदीम है कुर्आन को खुदा ने बनाया है इस कारण कुर्आन खुदा की अखलूक है फिर खुदा ने कहा कि हम उन लोगों का हाल बयान करते है जो गुजर चुके हैं इस से कुर्आन मखलूक हैं अतः जो आलिम कुर्आन को मखलूक नहीं मानते उनको जमा किया जावे और उन को हमारा पत्र सुना दिया जावे और परीक्षा ली जावे कि कुर्आन के खलक (पैदा सुदह) और हदूस सीमित) के विषय में उनका क्या विचार है यदि वे खलके कुर्आन के कायल हो जावे तो ठीक अन्यथा उनसे कहा जाये कि अपने सिद्धान्त के

विषय में प्रमाण पेश करें, काजियों को भी यही आज्ञा दी जाये। आगे मामू ने पत्र में बड़े-बड़े विद्वानों के नाम लिखे है फिर लिखा कि यदि वह अपने मन्तव्य से तोबा कर लें और उसकी घोषणा कर दे मुआफ कर दिये जावें। यदि वह अपने मन्तव्य पर अडे रहें और कुर्आन को मखलूक कहना कुफर समझे तो उनके सिर काट कर हमारे पास भेज दो।

(तारीखल्खुलफा अल्लामस्यूती पृ० २०७)

इसी प्रकार मामू के पश्चात् अल्मुतासम खलीका हुआ उसके विषय में भी तारीखल्खुलका ने आगे लिखा कि उसने इस्लामके बहुत से विद्वानों के कतल किया और २२० हिजरी में इमाम अहमद बिन हबेल को कतल किया इस के बाद तीसरे खलीका बासिक विल्लाह हुये उन्होंने भी बरावर इसी अमर को जारी रक्खा और अहमद बिन नजरूल्खजादे को अपने हाथ से कतल किया (तारीखुल्लका पू० २२६) कुर्आन ओरे हदीस तथा इतिहास के पूर्ण विद्वान जलालुढीन स्यतीं ने विशेष कर तफसीर इन्तिकान में कुर्आन के रहस्यों का दिग दर्शन कराया है जिससे कुर्आन को बहुत हद तक जानाजा सकता है। अब हम बहां से लिखते है कुर्आन का उतरना कि एक ही बार हुआ और वह आस्माने दुनिया के बैतुल्ड्ज्जत में लाकर रख दिया गया फिर जिन्नील उसे बन्दों के कलाम और अमलों के उत्तर में बीस तेईस और पच्चीस साल की अविध में हजरत मुहम्मद तक लाया।

(तफसीर इतिकान नोअ १६ पृ० १०४-१०५)

जिन्नील ने लौह महफूज से याद कर लेने के बाद उसे उतारा यह विलक्षल नई बात है न खुदा ने जिन्नील के दिल में डाला न आस्माने दुनिया पर लाया गया जिन्नील ने लौह महफूज से ही याद कर के हजरत मुहम्मद को बतलाया अल्लामा सयती ने लिखा कि किसी विद्वान का कहना है कि लौह महफूज में कुर्आन के अक्षर कोह काफ पहाड़ के बराबर हैं और अर्थ ला मुतवाही हैं (२) जिन्नील विशेष कर अर्थों को उतारते थे और रसूलिल्लाह अर्थों को जान कर उन्हीं को अरबी जुवान में ले आते इसी बात को पुनः दोहराया हैं। (३) जिन्नील ने रसूलिल्लाह पर अर्थों को ही डाला और बाद में अरबी आषा में उस के भाव बतलाये, (तफसीरय इत्तिकन बौनी १६ पू० ११४)

आगे वही फरिशता उतरने की पांच किस्में अल्लामा सपूती ने बताई हैं। (१) वही घण्टा की झन्झनाहट की आवाज की तरह आती थी (२) हजरत मुहम्मद के दिल में फरिश्ता कलामे खुदा की रूह फूक देता था (३) फरिश्ता इनसानी शक्ल में आकर हजरत को खुदा का कलाम सिखाता था (४) फरिश्ता स्वप्नावस्था में आप के पास आता था (४) यह कि स्वयं खुदा जागृत अवस्था में हजरत से कलाम करता था (इस तफसीर इतिकाल नौ १६) पृ० १९७-११८ फैजवख्श एजन्सी फीराजपुर ।

सबसे पहले कुर्आन हजरत के पास कैसे पहुंचा

हजरत मुहम्मदिहरा गुफा में थे कि एकाएकी फरिश्ता आया और उसने कहा कि पढ़ तो हजरत मुहम्मद ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं तो फिर उस फरिश्ता ने पकड़ कर खूव दबोचा यहां तक कि मैं थक कर पसीना-पसीना हो गया, फिर दोवारा कहा कि पढ़ मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं फिर उसने मुझे दबोचा यहां तक कि मैं घवरा उठा इसी प्रकार तीसरी बार कहा पढ़ मैंने वही उत्तर दिया फिर उसने मुझे अपनी बगल में लेकर खूव दबाया और जब मैं परेशान हो गया तो मुझे छोड़ कर कहा कि पढ़ "इकराआ बिइस्मे रब्बके" (इक्तिकान नौं ७ पृ० ५७) पाठक वृन्द आपने इल्हाम होने का नाटक देख लिया जिस प्रकार एक देहाती छात्र को मास्टर मार-मार कर पढ़ाता है उसी प्रकार (मुहम्मद साहिव को फरिश्ता पढ़ा रहा है। मास्टर के पास तो पढ़ाने के लिए बाल शिक्षा होती है। मगर यह खुदा का फरिश्ता बिना किसी पुस्तक के ही पढ़ने को कह रहा है कौन इस तरीका को इल्हाम होना कहेगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपनी बुद्धि को और किसी व्यक्ति के अपण कर रक्खा हो।

#### कुर्आन की तरतीब और जमा

मौनाना सय्यद नजमुल्हसन ने अपनी किताब रुहुल्लकुर्आन में लिखा कि कुर्आन मजीद का तरतीवेनजूल के अनुसार जमा करना हजरत अली के सिवाय सर्वथा किसी के बस में न था इस बात का विश्वास सुन्नत जमाअत और शीआमत दोनों ने किया है जैसा कि अल्लामाए जलालुद्दीन स्यती वे अपनी पुस्तक इत्तिकान में लिखा है और अल्लामाए कलेनी की किताब उसूले काफी में मौजूद है हजरत अली के जमा किए कुर्आन के विषय में लिखते हैं कि वह तरतीवे नजूल के अनुसार लिखा गया था।

(उलुमूलकुर्आन जिल्द १ पृ० ५८ और पृ० ६३ मिश्री)

इस कुर्आन के विषय में मुहम्मद बिन सीरीन का यह कहना है कि यदि वह उलवी कुर्आन हम तक पहुंचता तो हम विद्या के एक बहुत बड़े जखीरे से लाभ उठाते होते परन्तु शोक कि वह कुर्आन हम तक पहुंचने न दिया गया (तारीखुल्खुलफा पृ० १९७ देहली से प्रकाशित)

## आगे कुर्आन का जमा होना हैं

जब यमामा के युद्ध में कुर्आन को जानने वाले बहुत लोग मारे गये तो उमर ने खलीफा अवूबकर को कहा कि यदि यह कत्ल इसी प्रकार जारी रहा तो कुर्आन हमारे हाथ से जाता रहेगा मगर खलीफा ने कहा कि जिस काम को हजरत मुहम्मद ने नहीं किया उसको मैं कैसे करूं मगर उमर के बार-बार कहने पर अवूबकर मान गये फिर उमर ने जैद को कुर्आन जमा करने को कहा उसने भी वही बात कहीं कि जिस काम को हजरत मुहम्मद ने नहीं किया उसे मैं कैसे करूं अन्तत: जैद भी उमर के बार-बार कहने और समझाने से लिखने पर राजी हो गया और उमर की अध्यक्षता में कुर्आन को लिखा अयूब-कर ने हुकम दिया कि उमर और जैद दोनों मस्जिद के द्वार पर बैठ जाएँ और जो कोई किताब अल्लाह का कोई भाग पेश करे जब तक वह दो गवाह न लावे तव तक उसको न लिखा जाए (इस मार्ग से कितना कुर्आन छूट गया होगा इसका विश्वास किया जा सकता है) वह कुर्आन जैद ने विभिन्न पुर्जी हड्डियों और झल्ली आदि से लिखकर अवूबकर के दे दिया और अवूबकर के वाद उमर और उमर के बाद उसकी लड़की हफसा के पास वन्धा वन्धाया पड़ा रहा। (कुर्आन इन्म लेखक मौलाना गुलाम अहमद प्०४२) उस्मान का कुर्आन को जमा करना-हजरत हजीफा को अराक की विभिन्न किरातों ने बहुत घबरा दिया। जब वह वापिस मदीना आया तो उसने हजरत उस्मान को कहा कि आप इस समय कुर्आन की सुध लीजिए इससे पहले कि मुसलमान भी यहद और नसारा की तरह कुर्आन में विरोध पैदा कर दें।

(कुर्जान इज्म पृ० ४३)

फिर इत्तिकान ने लिखा कि उस्मान के समय कुर्आन के अन्दर इस कदर विरोध हो गया कि जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले लोगों में तलवार चल गई (तफखी इत्तिकान नौ १८ पृ० १६०) फिर विरोध के विषय में आगे लिखा कि उस समय पढ़ने में इतना विरोध पड़ गया कि प्रत्येक दूसरे को गलत बताने लगा और बात बढ़ जाने के कारण उस्मान ने कुरैश की भाषा में कुर्आन को लिखवा दिया (तफसीर इत्तिकान बौ १८ पृ० १६१) हजरत अली ने कहा कि उस्मान वे लिए भली बात कहने के अतिरिक्त और कुछ न कहो क्योंकि उन्होंने मुसाहिफ (कुर्आन) में जो भी तबदीली और परिवर्तन किया है हमारी एक बड़ी जमाअत की राय से किया है (तफसीर इत्तिकान नौ १८ पृ० १६०) इस वाक्य से स्पष्ट है कि हजरत अली और अल्लामा सपूती कुर्आन में परिवर्तन मानते हैं फिर लिखा कि उस्मान ने कुर्आन क्यों जमा किया इसलिए कि कुर्आन के पाठ में बहुत विरोध फैल गया था, यहां तक कि लोगों ने कुर्आन को अपनी-अपनी भाषाओं में पढ़ना आरम्भ कर दिया था और एक दूसरे को आपस में गलत बताते थे इस प्रकार बात बढ़ जाने से उम्मान ने कुर्आन को कुरेश की भाषा में लिखवाया (तफसीर इत्तिकान नौ पट पृ १६१) अब खुदा की भेजी हफत करात सात प्रकार का पढ़ना खतम हो गया। जैद ने अपने साथियों के साथ कुर्आन को काज के टुकड़ों हिंडुयों झिल्लयों लोगों के समक्ष और कई प्रकार के लोगों से जमा किया हम कहते हैं कि पहला कुर्आन जो अबूबकर सिद्धीक ने जमा किया था उसको ही क्यों न लिखकर बाहर भेज गया। वह एक वड़ी रहस्य की बात है लेखक तो दोनों का मुख्य रूप से जैदे ही था, जैद ने लिखा उससे थोड़ा पता लग जायेगा। और वह यह कि अली का कुर्आन और अवूबकर का कुर्आन इक्ने मसऊद ''अवय्य बिन काव'' के कुर्आन धरे ही रहे और उस्मान का चल गया इसके लिये नीचे का थोड़ा बयान देखें।

इब्ने उमर ने कहा कि तुम में से कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि
मैंने पूरा कुर्आन प्राप्त कर लिया जब कि उसे यह मालूम ही नहीं कि पूरा
कुर्आन कितना था क्योंकि कुर्आन में से बहुत सा भाग जाता रहा है। अखा
विन जबैर ने कहा कि आयशा ने फरमाया कि रसूलिल्लाह के समय सूरत
हजाब दो सौ आयतों की थी, फिर जिस समय उस्मान ने कुर्आन लिखे तो
उस समय यह बहुत थोड़ी सी रह गई उवय्य विन काब ने भी यही कहा कि
अब यह सूरत अहजाब बहत्तर तेहत्तर आपतों की है फिर कहा 'सूरतरजम'
(पथराओं करने की) थी वह भी अब नहीं हैं आगे तफसीर इत्तिकान ने बहुत
आयते लिखी हैं जो पहले कुर्आन में थी मगर अब नहीं हैं (तफसीर इत्तिकान
नौ० पृ० ६४-६५) फिर लिखा कि इब्ने अबी हातम ने अबी मूसा से रवायत
की है एक बड़ी सूरत हम कुर्आन में पढ़ा करते थे जो अब कुर्आन मैं नहीं हैं
आगे और भी आयते लिखी हैं (इत्तिकान पृ० ६०) यहां स्थान गुंजायश नहीं
कि हम सबको लिखें अलखला और अलहकद दोनों सूरते कुर्आन में नहीं सूरत
तौवा के विपय मैं भी ऐसा ही कहा जाता है दिबस्तान मजाहिब ने एक
लम्बी सूरत जुन्तूरैन लिखी है जो अब कुर्आन में नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने कुर्आन से अल्हमद और

अन्तिम दो सूरत कुर्आन से निकाल दी थी वह इनको कुर्आन में नहीं मानता यह अब्दुल्लाह विन मसऊद वह है जिनकी तरफ संकेत करके हजरत मुहम्मद ने कहा था कि जिसने कुर्आन पढ़ना हो वह अब्दुल्लाह विन मसऊद से पढ़ें (कुर्आन इज्म पृ० ४७)

आगे लेखक ने कुर्आन की पहली अरवी का फोटो दिया है जो वर्त्तमान अरवी से सर्वथा भिन्न है उसमें न तो नुकते है न मात्रा है पृ० ४८।

आगे लेखक ने लिखा कि पांचवीं सदी तक अरवी की कितावत की दरुस्ती होती रही वहां तक कि जो इस समय हमारे सामने हैं। वह हुई कुर्आन इज्म पृ० ४२।

### सूरतों की वर्तमान शृंखला

अल्लामा मुहम्मद अजमल खां एम. ए. ने लिखा कि सूरतों की वर्तमान तरतीव जो इस समय के छपे कुर्आनों में है वह ऐतहासिक नहीं और न यह कहा जा सकता है कि यह तरतीब स्वयं हजरत मुहम्मद साहिव की दी हुई हैं बहुत वड़ी संख्या मुस्लिम विद्वानों की इस बात को मानती है कि कुर्आन की वर्त्तमान तरतीब सहाबा के यत्नों का नतीजा है (कुर्आन इज्म पृ० १६)

#### कुर्आन के लेखक की एक नई उपज

कुर्आन म कई स्थानों पर लिखा कि कुर्आन लोगों की शिक्षा के लिए है मगर विशेष रीति से लिखा कि कुर्आन की दो प्रकार की आयते हैं एक तो मोहकम और दूसरी मुतशाहब मोहकम वह अयते हैं कि जिन के अर्थ स्पष्ट है और वही पुस्तक की असल अर्थात जड़ हैं और दूसरी मुतशाहब आयतें है। जिन के अर्थों में शुबह है और जिन लोगों के दिलों में टेड़ा पन है वह संदेह युक्त आयतों के पीछे पडते हैं...मगर कोई भी खुदा के सिवाय उन की वास्तविकता को नहीं जानता मगर जो इल्म (विद्या के पक्के लोग है वह कहते हैं कि हम इस पर ईमान रखते है कि यह सब खुदा की तरफ से है (तफसीर इत्तिकान) 'तफसीर मजहरी ने स्पष्ट वर्णन कर दिया कि इन आयतों का जान खुदा के सिवाय और किसी को नहीं (तफसीर मज़हरी पा ३ पृ० १७७ से १६२।

#### इस सिद्धान्त के खिलाफ

यहाँ तो यह बात कही कि कुर्आन की कुछ आयतें स्पष्ट है और कुछ शुवह डालने वाली हैं मगर (पारा ११ में कहा किताबुन ओहक्मत आयाते ही

इस का मतलव यह किया है कि सारा कुर्आन ही मोहकम (पच्का) है। (पाए ११ रक् ७) फिर इसके प्रतिकूल दूसरी आयत हैं (कितावम्मत शाबहम्ममानी पा. २३ रकू १७ इस का मतलव है कि सारा कुर्आन ही मुतशावह शुवह डालने वाला है (तफसीर इत्तकान भाग २ पृ १) आप ध्यान से देखें कि क्र्यान क्या कह रहा है मोहकम क्या है और मुत्रणाहव क्या है उस का उल्लेख तफसीर इत्तेकानने किया है उसका लिखना यहां आवश्यक है इत्तेकान ने कई तरह दोनों शब्दों को स्पष्ट किया है। (१) जिस की मुराद स्पष्ट तौर से या ताबील के द्वारा जानी जा सके वह मोहकम हैं और जिस चीज का ज्ञान खुदा ने अपने ही लिये विशेष बनाया है जैसे कयामत और दुज्जाल आदि का आक्रमन (२) जिस के अर्थ स्पष्ट हों वह मोहकम और जो इसके उलट हो वह मृतगाहवा के लिये तफसीर इत्तकान ने वहुत सी किस्में लिखी है मगर चौथी वह है कि जिस वात के अर्थ अक्ल में आते हैं वह मोहकम और जो वात इस के खिलाफ हो (बुद्धि में न आ सके) वह मुत्रशाहब है (तफसीर इत्तेकान भा० २) यह ऐसा नयों लिखना पड़ा इस लिये कि चलते हुये समय में लोगों को असमजसं में डालने के लिये हजरत मुहम्मद ने ऐसी वाते कह दी जिनका सिद्ध होना असम्भव था जैसे कर्मों का तोल होगा कर्म तोलने के लिये वड़ी लम्बी चौड़ी तराजू होगी खुदा को आंखों से देखोगे इत्यादि इस लिये यह दो प्रकार की आयतें हैं। लिखा---

#### कुर्आन का अत्यन्त भ्रान्ति जनक विषय

वह है नासिख मनसूख अर्थात कुछ आयते कुर्आन से निरस्त कर के दूसरी आयते वदलना । भ्रान्ति यह है कि जो आयतें कुर्आन से निरस्त की हैं उन में कुछ तो निकाल दी गई हैं और कुछ कुर्आन में ही हैं वह उस समय की आयतें हैं जब इस्लाम कमजोर था वह बड़ी शान्ति प्रिय और प्रेम से भरी थी हमने उन सब आयतों की सूची कुर्आन परिचय भाग १ में लिखी है आप देखें केवल एक "आयते सैफ" ने एक सौ चौबीस आयतों को मनसूख (निरस्त) कर दिया (तफसीर इतिकान भाग-२ नौ ४७ प ६२)

#### कुर्आन की अनुचित घोषणा

एक आयत है पारा पहले में दूसरी आयत है पारा १५ रकू १० वह है कि कुर्आन के सदृश कोई आयत नहीं ला सकेंगे चाहे सब दुनिया के इन्सान और जिन्न भी मिल जावें हम कहेंगे कि सैकड़ों आयते कुर्आन में लोगों की कही मौजूद हैं मगर मुसलमानों को वह नजर नहीं आती आमने सामने हज्रत

मुहम्मद और अन्य लोग बात चीत करते हैं और वह उनकी बात कुर्जीन में लिखी है वह कहते है आयतें अरबी में हैं विस्तारभय में आयतें नहीं लिख रहे वह कहते है कि हजरत मुहम्मद को कि हम तुझ पर कभी भी ईमान नहीं लावेंगे यहां तक कि आप धरती से पानी के चश्मे भर वें जिन में कभी पानी कम न हो। या तेरे हेतु खुमें और अंगूरों का उद्यान हो और उनके मध्य पानी की नहरें जारी कर या हम पर तू आसमान को खण्ड २ कर डाल दे तू हम पर जैसा तू कहा करता है या ले आवे तू अल्लाह और फरिशतों को सामने या हो तेरे वास्ते एक सोने का घर या चढ़ जाने तू आसमान में और फिर भी हम नहीं मानेंगे तेरे चढ़ जाने को यहां तक कि उतार लावे हम पर किताव कि हम उस को पढ़ें इत्यादि (पा. १५ रकू १०) अव इस अरबी के कुर्आत की अरबी में आप को कुछ अन्तर मालूम नहीं होता है यहाँ ही नहीं कई मुकामात पर अरव के लोग जो कहते हैं हू वहू उनका कलाम दर्ज है और कोई अन्तर परस्पर नहीं मगर फिर भी मुसलमान कहे जाते हैं कि कुर्आन जैसी आयत बना के लाओ, कुर्आन में शैतान का, फरिशतों का, विभिन्न पैगम्बरों का कलाम बहुत दर्ज है वह खुदा का कलाम कैसे होगा वह तो उन के कलाम की सूचना देने वाला हो सकता है ऐसी सूरत में सब कुर्आन खुदा का कलाम मानना हठ धर्मी के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता हम ने कुर्आन परिचय भाग १ में जिन लोगों ने कुर्आन बनाया उनकी आयतों और कुर्आन की आयतों के नमूने भी दिये हैं कुर्आन बनाने वालो के नाम जिन्होंन अपने कुर्आन बनाये असवद अन्मी (१) तलैहा अमदी

(अइय्याऐ तलवीस पू १६ से २६)

मुसैलया विन कवीर, मुखतार इब्ने उबैद, सालिहा (अइस्मए तलवीस पृ १०४ से १०६ तक)

इसके अतिरिक्त नज़र बिन हारस ने भी कुर्आन जैसी आयतें लिखी थी (तफसीर मजहरी पारा ७ पृ ५७)

यहां तक ही नहीं अपितु आजमुत्तफासीर में लिखा है कि नजर बिन हारस तो हजरत मुहम्मद साहिब के पीछे पीछे कहता फिरता था कि देखों मेरा कलाम अच्छा है या मुहम्मद साहिब का मजमुन लम्बा हो गया अत: खतम करते हैं।

## मुसलमानों के विषय में धमंदेव विद्या वाचरपति वर्तमान स्वा० धर्मानन्द जी स० मन्त्री सार्वदेसिक सभा श्री श्रद्धानन्द बलिदान भवन देहली

२५ दिसम्बर सन १६४३ ई० को कराची में अखिल भारतीय मुस्लम लीग का जो अधिवेशन मि० मुहम्मद अली जिन्ना के सभापतित्व में हुआ उसमें सत्यार्थप्रकाश के उन समुल्लासों की जब्ती के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया जिनमें अन्य मतों के प्रवर्तकों को विशेषतः इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद पैगम्बर के विरुद्ध आलोचना की गई है। इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के सामने रखते हुए लाहौर के प्रोफेसर मिलक इनाय-पुल्ला ने जो भाषण दिया उसका सारांश देहली के मुस्लमलीगी अङ्गरेजी पत्र (डान) 'Dawn' के २७—२२—४३ के अङ्ग में इस प्रकार दिया गया था—

Moving the resolution on 'Satyarth Prakash professor Malik Inayatullah of Lahore said that since the beginning of Islam' Muslms had neuer made Offensiue remarks against and religion....... Muslims could not tolerate any further the continuance in the book of Chapter 12, 13 and 14 which were condemned by Muslims all over India.

(Dawn 27-12-43)

अर्थात् इस्लाम के प्रारम्भ से मुसलमानों ने किसी धर्म के विरुद्ध अप्रिय वा दिल दुखाने वाली आलोचना नहीं की। ...... मुसलमान इस पुस्तक (सत्यार्थप्रकाश) में १२, १३, १४ समुल्लासों के जारी रहने को कभी सहन नहीं कर सकते जिनकी सारे भारत में मुसलमानों ने घोर निन्दा की है। इत्यादि।

प्रो० इनायतुल्लाह तथा अन्य मुसलमानों की यह बात कितनी असत्य है यह अरबी के सुप्रसिद्ध और भारत में अनुपम विद्वान् श्री पं० रामचन्द्रजी देह-लवी द्वारा संकलित इस पुस्तक के पढ़ने से निष्पक्षपात पाठकों को भली भांति जात हो जायगी। कुरान की आयतों का जो अनुवाद इस पुस्तक में उद्धृत किया गया है वह डिपटी नजीर अहमद के उर्दू अनुवाद और सेल के सुप्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद से लिया गया है जिन्हें प्रामाणिक माना जाता है। सैयद अब्दुल्ला यूसुफ अली, रौलवेल आदि के अंग्रेजी अनुवाद तथा शाहरफीउद्दीन और मौ० शाहवली उल्लाह के उर्दू अनुवाद इन वाक्यों के इसी आशय के हैं।

पाठक देखेंगे कि मुसलमानों के मूल धर्मग्रन्थ कुरान में अन्यमतावलिम्बयों के लिये कितनी कठोरता और असिहिष्णुता द्योतक शिक्षाएँ दी गई हैं। सत्यार्थ- प्रकाश में महिष दयानन्दजी की ऐसी शिक्षाओं के सम्बन्ध में यह युक्ति युक्त आलोचना, कि

"अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमानों के मजहब में नहीं हैं उनको काफिर ठहराना. उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिए उपदेश देना ईश्वर को ईश्वरता से वहिः कर देता है इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या से भरे हुए हैं।" (सत्यार्थप्रकाश २४वीं आवृत्ति १४ वां समुल्लास पृ० ३४६—३५०) "अब देखिये महा पक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहां पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना भूल से मुसलमानों को मारने में प्रायश्चित और अन्य को मारने से वहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डालना चाहिए।" (स० प्र० १४ समुल्लास पृ० ३५२) इत्यादि उचित ही प्रतीत होती है जिसका एक मात्र उद्देश्य उनके अपने शब्दों में मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य का निर्णय, हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या देष, वाद विवाद और विरोध घटाना था न कि इनको वढ़ाना।" (१४ समुल्लास अनुभूमिका)

प्रो० इनायतुल्लाह का यह कथन कि इस्लाम ने प्रारम्भ से कभी अन्य मतों की अप्रिय वा कठोर आलोचना नहीं की यद्यपि कुरान की उन आयतों से सर्वथा खण्डित हो जाता है तथापि मुसलमानों की ओर से जो पुस्तकों आयें (हिन्दू) धर्म की आलोचना में लिखी गई हैं उनमें से दो-तीन निम्न उद्धरण देना अप्रासङ्गिक न होगा। अलीखान साहेव कृत 'नियोग का भोग' नामक पुस्तक में जो गुलजार इब्राहीम प्रेस मुरादाबाद में छपी थी निम्न कविता है जिस पर टिप्पणी अनावश्यक है।

इस्लाम के डंके को आलम में वजा देंगे। चोटी को कटा कर, दाढ़ी को रखा देंगे।। अव दाढ़ियां रखवा लें, इज्जत जिन्हें रखना हो। वरना राहे हस्ती से हम उनको मिटा देंगे।। मां वहन भी जायज न हो जिस मजहव मिल्लत में। हम तेल को छिड़केंगे आग उसमें लगा देंगे।। उन वेदों की तालीम की, वक्त नहीं कुछ दिल में।

CC-0.In Pबुलिया जो बिलया बेंगे, सिल्क्ट्री बनें जी खाउ हैं रेजी ection.

## हों दुश्मने दीन लाखों, पर्वाह न करें 'हामी'। हम गर्दनें पकड़ेंगे, कदमों पे गिरा देंगे।।

यह कितनी 'प्रिय' और 'कोमल' समालोचना है, पाठक स्वयं देखें तथा

प्रो० इनायतुल्लाह इत्यादि इस पर विचार करें।

'रहें हिन्दू' नामक पुस्तक में जो सन् १९१३ में मुहम्मद फखरहीन के प्रेस लखनऊ में छपी थी, आर्थ हिन्दू मात्र के परम मान्य श्री रामचन्द्र जी, श्रीकृष्ण महाराज और परममान्या श्री सीता देवी जी के विषय में निम्न-लिखित समालोचना है।

पूछ २८ - "राम और कृष्ण वगैरह कि जिनको तुम लोग अवतार सम-

झते हो सब गुमराह और बद ख्याल थे।"

REPORT OF THE PARTY.

पृष्ठ ३१ — सातवीं वजह यह है कि वो राम निहायत वेगैरत (निर्लज्ज) और वेशरम था कि अपनी जोरू सीता की हराम कारी (व्यभिचार) और बदमुआमलगी मालूम करके घर से निकाल दिया।

पृष्ठ ३३ — अजव यह है कि कृष्ण जैसे बदजात जानी (व्यभिचारी) फसादी को अवतार समझते हो । क्या यह मालूम नहीं कि कृष्ण अहीर यानी गाले का बेटा था।"

पृष्ठ ४६ — राम की सीता उठा रावण ने लङ्का ले गया।
हाथ जब लागा पराया, सत कहां उसमें रहा ।।
और कृष्ण अवतार कहते सो था राना नावकार।
उससा कोई दूसरा जानी न था बदकार वख्वार।।
जुएवाजी में दिया कीन, कौनसा जुए में हार।

चोर था और था उच्चक्का, चुप तो रह कुछ दम न मार ॥
पृष्ठ ५४—कव तलक परस्तिश करे, सफदर तू कर अब मुख्तसर।
सच नहीं हिन्दू के सब, झूठे हैं सारे शास्तर॥

ऐसे ही 'तेरो फकीर बर गर्दने शरीर' (बदमाश की गर्दन पर फकीर की तलवार) 'शुद्धि के अड़ियल टट्टू पर ताजियाना' 'तलकीने मजहव' 'उन्नीसवीं सदी का महर्षि' 'शुद्धि तोड़' इत्यादि सैंकड़ों मुसलमानों द्वारा अश्लील भाषा में लिखी हुई पुस्तकें हैं जिनके उद्धरण तक देना हमें अत्यन्त अप्रिय और अरुचिकर प्रतीत होता है। आशा है सब विचारशील सज्जन इस पुस्तक को ध्यान से पढ़कर सत्य को ग्रहण करेंगे।

# कुर्आन् में ग्रन्य मतावलिम्बयों के लिये कुछ ग्रतिकठोर, उत्तेजक वाक्यों का संग्रह

(शास्त्रार्थ महारथी पं० रामचन्द्र देहलवी)

(१) इजा लकुल्लजीन आमन् कालू आमन्ना, व इजा खलौ इला शयात्वी-निहिम् कालू इन्ना मअकुम् इन्नमा नःहनु मुस्तःजिङन् । (सु० २ । ह० २ । आ० १४)

अर्थ:—और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाचुके तो कहते हैं हम ईमान हैं ईमान ला चुके हैं, और जब तनहाई में, अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ (मुसल-मानों को) बनाते हैं।

(इस आयत में ईसाई और यहूदी विद्वानों को श्रयातीन कहा गया है)

(२) फइस्लम् तक्अलू वलन् तक्अलू फत्तकुन्नारल्लती, वकूडुहन्नासु बल् हि्जारतु, उशिद्दत् लिल् काफिरीन् ।

(सू० २। इ० ३। आ० २४)

(इस आयत में दोजख की आग का ईंधन मूर्ति पूजकों और मूर्तियों को बताया गया है। यह आयत सत्यार्थ प्रकाश के १४ वे समुल्लास के खण्डन नं० द में आचुकी है)।

सेल (Sale) साहव False gods and idols मुराद ली हुई फर्माते हैं देखो पृष्ठ ३ Foot Note).

(३) फ इम्मायातियन्तकुम् मिन्नी हुदन् फमन् तिबक्षा हुदाया फला खौफुन् अलैहिम् वला हुम् यःजनून् ।

स्०२। ह० ४। आ० ३८)

वस्तजीन कफरू व कज्जबू बिआयातिना उलाइक अस्हाबुन्नारि हुम् फीहा खालिदून्।

(सू० २। इ० ४। आ० ३६)

अर्थं: अगर हमारी तरफ से तुम लोगों के पास कोई हिदायत पहुंचे (तो उस पर चलना क्योंकि) हमारी हिदायत की पैरवी करेंगे उन पर न

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

सो (किसी किस्म का) खौफ होगा और न वह आजुर्दा खातिर (दु:खित) होंगे।

और जो लोग ना फर्मानी करेंगे और हमारी आयतों को झुठलायंगे वहीं दोजखी (नरक वासी) होंगे, और वह हमेशा २ दोजख में रहेंगे।

(इस आयत में कुर्आन् व मुअज्जात से इंकार करने वालों को और उनको झुठलाने वालों को) दोजख (नरक) में हमेशा के लिए रहने वाला बताया गया है।

(४) वहजू काल मूसा लिकीमिही याकीमि! इन्तकुम् ज्वलम्तुम् अन्फुलकुन् वितिखाजिकुम् ल्इज्ल फत्बू बारिइकुम् फकत लू अन्फुलकुन्, जालिकुम् खैरुलकुन् अन्द बारिइकुम्।

(सू० २। रु० ६। आ० ५४)

अर्थ :—और जब मूसाने अपनी कौम से कहा कि भाइयो ! तुमने बछड़े की पूजा के इक्तयार करने से अपने ऊपर बड़ा ही जुल्म किया तो (अब) अपने खालिक की जनाब में तोबां करो और (वह यह कि अपने लोगों के हाथों से) अपने तई हलाक करो । जिसने तुमको पैदा किया है उसके नजदीक तुम्हारे हक में यही बिहतर है ।

(इस आयत में बछड़े या गाय वगैर: की पूजा करने वालों को) बाजिबुल कत्ल (मारने योग्य) करार दिया है, जो हमेशा के लिए हिन्दू मुसलमानों में झगड़े का कारण है।

(५) व लिल् काफिरीन अजाबुम्मुहीन्।

(सू० २। र० ११ आ० ६०)

अर्थ: - और मंकिरों के लिये जिल्लत का आजव है। (इस्लाम को न मानने वालों को भयंकर तिरस्कार होगा)

(६) मन् कान अदूविल्ललाहि व मलाइकितही व रुमुलिही व जिन्नील व मीकाल फ इअल्लाह अदूविल्लल् काफिरीन्।

(सू० २। रु० १२। आ० ६५)

इस आयत १४ वें समुल्लास के २१ वें खण्ड में आ चुकी है कि जो अल्लाह, फरिश्तों पैगम्बरों और जिन्नाइल का शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है। (७) इन्तल्लजीन कफरू बमातु दहुम् कुफ्फारुन् उलाइक अलेहिम् लग्ननतुल्लाहि बल् मलाइकति बन्नासि अज्मओन् । खालिदीन फीहा, लायु-खफ्फफु अन्दुम् ल् अजाबु बलाहुम् युन्ज्वरून् ।

(सू० २। रु० १६। आ० १६१)

अर्थ:—जो लोग (जीते जी दीन हक से) इंकार करते रहे, और इंकार ही की हालत में मर गए यही है जिन पर खुदा की लानत और फरिश्तों की और आदिमियों की सब की, हमेशा २ इसी (फिटकार) में रहेंगे, न तो उन (पर) से अजाब (दु:ख) ही हलका किया जावेगा और न उनको (अजाब के बीच बीच में) मुहलत ही मिलेगी।

(द) रसलुल्लजीन कफरू कमसलिल्लजी यन् अिकु विमाला यस्मउ इल्ला दुआग्रंड्विनदाअन्, सुम्म म् बुक्मुन् उम्युन् फहुम् लायअ्किलून् । (मू० २। रु० २१। आ० १७१)

"और जो लोग काफिर हैं (बुतपरस्ती वा मूर्ति पूजा में) उनकी मिसाल उस शख्श की सी है जो एक चीज के पीछे पड़ा चिल्ला रहा है (और) वह सुनती सुनाती खाक नहीं (तो उस का चिल्लाना) महज (बेसूद) बुलाना और पुकारना है (जिसका कुछ नतीजा नहीं बुतों पर क्या मुंहसर है यह लोग खुद भी) बहरे गूंगे, अन्धे हैं तो यह समझते (बूझते) कुछ भी नहीं।

इस आयत में मूर्ति पूजकों की और उनकी मूर्तियों की हंसी उड़ाई गई है और दोनों को वहरे, गूंगे और अन्धे कहा गया है।

(१) व मं व्यतंदिद् मिन्कुम् अन् दोनिही फयम् त बहुव काफिरुन् फ उलाइक हबित्वत् अग्र् मालुहुम् फिद्द निया बल् आखिरति, वउला-इक असहाबुन्नारि' हुम् फीहा खालिदून् ।

(सू० २। इ० २७। आ० २१७)

और जो तुममें अपने दीन से बरगश्ता (विमुख) होगा और कुफ ही की हालत में मर जायगा तो ऐसे लोगों का किया कराया (क्या दुनिया) और (क्या) आखिरत (परलोक) (दोनों) में अकारत और यही हैं दोजखी (और) वह हमेशा (हमेशा) दोजख (नरक) ही में रहेंगे।

(१०) वमन् आ उलाइक असहाबुन्नार्।

(सू० रे। ह० ३८। आ० २७४)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और जो (मनाही हए पीछे) फिर (सूद) ले तो ऐसे ही लोग दोजखी हैं और वह हमेशा दोजख ही में रहेंगे।

(११) इन्तल्लजीन कफरू लन् तुग्निय अन्तुम् अम्वालुहुम् वला औला-दुहुम् मिनल्लाहि शैआ, व उलाइकहुम् वकूदुन्नार।

(स्०३। र०२। आ०६)

जो लोग (दीन इस्लाम से) मुं किर हैं। अल्लाह के हां न तो उनके माल ही उनके कुछ काम आएंगे और न उनकी औलाद ही (उनके कुछ काम आयगी) ओर यही हैं जो दोजख के ईंधन होंगे।

(१२) लायत्तिखिजल् मोमिन्नल काफिरीन औलियाअ मिन्दूनिल् मोमि-नौन्, वम'य्यफ्अल् जालिक फलैस मिनल्लाहि फी शैइन् इल्ला अन् ततक मिन् हुम् तुकाः। (स्०३। र०३। आ०२७)

मुसलमानों को चाहिये कि मुसल्मानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा तो उससे और अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं, मगर (इस तदबीर से) किसी तरह पर उन (की शरारत) से बचना चाहो (तो खैर)

(यहां मौलवी मुहम्मद अली अन्य सब अनुवादकों ने Protectors की जगह Firends यही अनुवाद किया है)

(१३) फ अम्मल्लजीन कफरू फ उअज्जिबुहुम् अजाबन् शदीदन् फिद्दु निया बल् आखिरति, वमालहुम् मिन्नासिरीन् ।

(सू० ३। रु० ६। आ० ५५)

तो जिन्होंने (तुम्हारी नबुब्बत से) इंकार किया उनको तो दुनिया और आखिरत (दोनों में बड़ी सख्त मार देंगे और कोई उनका हामी व मददगार न होगा (कि उनको हम से वचाए)

(१४) वमं य्यब्तिग गैरल् इस्ल।मि दीनन् फलंय्युक्वल मिन्हु, बहुव फिल् (सू० ३ रु० ६। आ० ५४) आखिरति मिनल् खासिरीन्।

और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलाश करे तो खुदा के यहां उसका यह दीन मक्बूल (स्वीकृत) नहीं और वह आखिरत में जियां-कारों (टोटे वालों) में होगा, खुदा ऐसे लोगों को क्यों हिदायत देने लगा जो (तौरात की पेशीनगोइयों (भविष्य वाणियों) से पैगम्बर-आखिरुजर्मां पर) ईमान लाए पीछे लगे कफ करने।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उलाइक जजाउहुम् अन्त अलैहिम् लग्न् नतल्लाहि वल् मलाइकति बन्नासि अन्मओन्, खालिदीन फीहा, ला युखफ्फफु अन्हुम् ल् अजाबु बलाहुम् युन्त्रवरून् । (आ० ८६)

इनकी सजा यह है कि इन पर खुदा की और फरिश्तों की और (दुनिया जहान के) लोगों की सब की फिटकार, कि उसी फिटकार में हमेशा (हमेशा) रहेंगे, न तो (आखिरत में) इन से अजाव (कब्ट) ही हलका किया जावेगा और न उनको मुहलत ही दी जावेगी।

इन्तल्लजीन कफरू वमात् बहुम् कुफ्फारुन् फलंय्युक्वल मिन् अहदिहिन् मिल् उल् अजिव जहबंद्वल विफ्तदा बिही उलाइक लहुम् अजाबुन् अलीम् द्वमा लहुम् मिन्नास्विरीन् ।

(आ० ६०)

जो इस्लाम से मुंकिर हुए और इंकार ही की हालत में मर गए उनमें का कोई शख्स (कुरंए) जमीन (की गोल) भर कर भी सोना मुआवजे में देना चाहे तो हाँगज कुबूल नहीं किया जावेगा, यही लोग हैं जिनको दर्द-नाक अजाव होगा और (उस वक्त) उनका कोई भी मददगार न होगा।

(१५) वली यः सवन्तल्लजीन कफरू अन्तमा नुम्ली लहुम् खेरुल्लि अनुफु-सिहिम्, इन्तमा नुम्ली लहुम् लियज्दाद इस्मन्, बलुहुम् अजाबुम्मु-हीन।

(सू॰ ३। रु० १८। आ० १७७

और जो लोग (दीन इस्लाम से) इन्कार कर रहे हैं, इस खयाल में न रहें कि हम जो उनको ढील दे रहे हैं यह कुछ उनके हक में विहतर है, हम तो उनको सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि और गुनाह (पाप) समेट लें और (आखिरकार) उनको जिल्लत (तिरस्कार) की भार है।

(१६) इन्नल्लजीन कफरू विधायातिना शोफ नुस्लीहिम् नारन् कुल्लमा नज्भेव-जत् जुलूदुहुम् वदल्लाहुम् जुलूदन् गैरहा लियजूकुल् श्रजाब, इन्नल्लाह-कान श्राजीजन हकीमा ।

(सू० ४। इ० ८। आ० ५६)

जिन लोगों ने हमारी आयतों से इंकार किया हम उनको (कयामत के दिन) दोजख (नरक) में (लेजा) दाखिल करेंगे, जब उनकी खालें गल जायेंगी तो हम इस गर्ज से कि अजाव (का मजा अच्छी तरह) चखें, गली हुई खालों

की जगह उनकी दूसरी (नई) खालें पैदा कर देंगे वेशक अल्लाह (वड़ा) जबरदस्त साहव तदबीर है।

(१७) इन्नल्लजीन कज्जबू विआयातिना वस्तक्बरू अन्हा लातुफत्तहु लहुम् श्रद्धाबुग्समाइलला यद्खुलूनल् जन्नत हत्ता यलिजल् जमलु फी सम्मिल् खियात्वि, व कजालिक नज्जिल् मुच्चिमीन्।

वेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे अकड़ बैठे न तो उनके लिए आसमान के दर्वाजे खोले जावेंगे और न वहिश्त ही में दाखिल होने पाएंगे यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से (होकर न) गुजर जाए, और मुज्जिमों (अपराधियों) को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।

लहुम् मिन् जहन्नम मिहादुं व्यमिन् फौिकहिम गवाशिन्, व कजालिक निज्जिज्वालिमीन् ।

(सू० ७। ६० ५। आ० ४०। ४१

कि उनके लिए आग का विछीना होगा और उनके ऊपर से आग ही का ओढना, और सरकश लोगों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।

(१८) लकद् कफरल्लजीन कालू इन्नल्लाह हुवल् मसीहुब्तु मर्यम्।

(सू० ५। र० ३। आ० १७)

जो लोग कहते हैं कि मर्यम के वेटे मसीह वही खुदा हैं, कुछ शक नहीं कि यह काफिर हो गए।

(१६) याऐयुहल्लजीन श्रामनू लातत्तिखिजुल्यहूद बःनस्वारा श्रौलियाअः वश्र्-ज्वुहुम् श्रौलियाउ वश्र्-ज्विन्, वसंय्यतवल्लहुम् सिःकुम् फइन्नहुम् सिन्हुम्, इन्नल्लाह लायःदिल् कौमज्ज्वालिभीन्।

(सू० ४। ६० ८। आ० ४१)

डिपुटी नजीर अहमद का अनुवाद:-

मुसलमानो यहूद व नसारा को दोस्त न वनाओ यह लोग तुम्हारी मुखा-लिफत में बाहम) एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम में से कोई उनको दोस्त बनायगा तो वेशक वह (भी) उनहीं में का (एक) है क्यों कि खुदा (ऐसे) जालिम लोगों को राह (रास्त) नहीं दिखाया करता है।

(२०) व मंय्युञािकिकरंसूल मिम् बअ्दि मातबैयन लहुल्हुदा व यत्तीवअ् गरसबीलिल् मोमिनीन नुविल्लही मातवल्ला वनुस्वलिही जहन्नम, बसाअत् मस्वीरा। (सू०४। २०१७। आ० १९५) और जो शब्स राहे रास्त के जाहिर हुए पीछे पैगाम्बर से किनारा कश रहे और मुसलमानों के रास्ते सिवा (दूसरे रास्ते) होले तो जो (रास्ता) उसने इब्तयार कर लिया है हम उसको जहन्नम (नरक) में (लेना) दाखिल करेंगे और वह (बहुत ही) बुरी जगह है।

(२१) थाऐयुहल्लजीन आमन् लातत्तिखज् श्रावाश्रकुम् व इख्वानाकुम् औलियाअ इनिस्तहब्बुल् कुका अलल् ईमानि, व मैंयतवल्लहुम् मिन्कुम् फउलाइक हुमुज् ज्वालिमृन्

(स्०६। र०३। आ० २३)

अगर तुम्हारे बाप और भाई ईमान के मुकाबले में कुफ को अजीज रखें तो उनको (अपना) रफीक (मित्र) न बनाओ, और जो तुम में से ऐसे बाप भाईयों के साथ दोस्ती रखेंगा तो यही लोग (हैं जो खुदा के नजदीक) ना फर्मान है।

(२२) फइजन् सलखल् अव्हुब्ब् हुम् फक्तुल्ल् मुश्रिकीन है. सु वजत्तु-मूहुम् व खुजूहुम् वःसुरूहुम् वक् उद्ब्लहुम् कुल्ल मर्स्वद्, फइन् ताब् व अकामुस्स्वलात व आतुज्जकात फरवल्लू सवीलहुम् इन्नाल्लाह गफरुर्रहीम् ।

(सू० १। र० १। आ० ५)

फिर जब अदवके महीने निकल जाएं तो मुश्रिकीन (मूत्तिपूजकों या ईश्वररेतर पदार्थ के पूजकों) को जहां पावो कत्ल करो और उनको गिरफ्तार करो और उनका मुहासरा करो और हर घात की जगह उनकी ताक में दैठो फिर अगर वह लोग तोबा करें और नमाज पढ़े और जकात (धार्मिककर) दें तो उनका रास्ता छोड़ दो क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला मिहरबान है।

(२३) याऐयुहन्तजीन ग्रामन् इन्नमल् मुश्रिक्न नज्सुन् फला यक्तब्रू मस्जि-बल्ह राम वश्र् व आमिहिम् हाजा, वइन्रिक्फ तुम अलतत फसौफ युग्नी-

कुलुल्लाहुं मिन् फर्जलही इन् शाम, इन्नान्लाह अलीमुन् हकीम् ।
कातिलुल्लजीन लायोमिनून बिल्लाहि बलाबिल् यौमिल् आखिरि वलां
युर्हीमून माह्र्रमल्लाहु वरसूलुहू, वला यदीनून दीनल् हिक्कि
मिनल्लजीन ऊतुल् किताव हत्ता युअत्वुल्जिज्यत अर्ग्यादिब्वहुम्
स्वागिरून् (आ० २६)

मुसल्मानो मुश्रिक तो निरे गन्दे हैं तो इस बरस के बाद (अदब) व हुमँत बाली मस्जिद (यानी खाने काबा) के पास भी न फटकने पावे। और (उनके CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mana Vidyalaya Collection. साथ लेन देन बन्द हो जाने से) तुम को मुफलिसी (गरीबी) का अंदेशा हो तो खुदा (पर भरोसा रखो वह) चाहेगा तो तुमको अपने फजल (अनुग्रह) से गनी (समृद्ध) कर देगा, वेश्वक खुदा (सवकी नीयतों को जानता (और) हिकमत बाला है।

अहले किताव जो न खुदा को मानते हैं (जैसा कि मानने का हक है) और न रोज आखिरत को और न अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं और न दीन हक को तस्लीम करते हैं मुश्रिकों के अलावा) इन (लोगों) से भी लड़ो यहां तक कि जलील होकर अपने हाथों से जजिया दें।

(२४) याऐ युहल्लजीन आमन् कातिलुल्लजीन यलूनकुम् मिनल् कुफ्फारि वल् यजिदू फीकुम् गिल्ज्वा ।

(सु० ६। रु० १६। आ० १२३

मुसलमानों ! अपने आस पास के काफिरों से लड़ो, और चाहिये कि वह तुम में करारापन मालूम करें। और जाने रहो कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो उनसे डरते हैं।

(२५) उलाइकल्लजीन कफरू विआयाति रिब्बहिम् विलिकााइही फहिवित्वत् अअमालुहम् फलानुकीमु लहुम् यौमल् कियामित वज्ना । जालिक जजाउहुंम् जहन्ममु विमा कफरू वत्तखजू आयातो व रुसुली हुंज्वन् । (सू० १८ । २० १२ । आ० १०६ । १०६)

यही वह लोग है जिन्होंने अपने पर्वादिगार की आयतों को और उसके हुजूर में हाजिर होने को न माना तो उनके अमल अकारत हो गए, तो कया-मत के दिन हम उनके (आमाल नेक) का (रत्ती वरावर) वजन (भी हिसाव में) कायम नहीं रखेंगे।

यह जहन्तम इनकी उस वद किरदारी का वदला है कि इन्होंने कुफ किया

और हमारी आयतों और हमारे पैगम्बर की हंसी उड़ाई।

(२६) वजअत्नत्अग्लाल फी अअ्नाकित्लजीन कफरू।

(सू० ३४। रु० ४। आ० ३३)

और जो लोग (दुनिया में) कुफ करते रहे हम उनकी गर्दनों में तोक डाल देंगे।

(२७) वइन तअ जब् फ अजबुन् कीलुहुम् अइजा कुन्ना तुराबन् अइन्ना ल ही खिलकन् जदीदिन्, उलााइकल्लजीन कवरू विरिद्धिहिम्, व

उलााइकल् अग्लालु फी अअ्नािकिहिम् व उलााइक अस्हाबुग्नारि, हुम् फीहा खालिदून्।

(सू॰ १३। रु० १। आ० ५)

अर्थः - और (ऐ पैगम्बर) अगर तुम (दुनिया में किसी वात पर) आश्चर्य करो तो काफिरों का (यह) कहना भी आश्चर्य जनक ही है कि जब हम (गल सड़ कर) मिट्टी हो जायेंगे तो क्या हम को (फिर) नये जन्म में आना होगा यही लोग हैं जिन्होंने अपने पर्विदिगार (की कुदरत) का इन्कार किया और यही लोग हैं जिन की गर्दनों में कयामत के दिनों तौक (पड़े) होंगे और यही लोग हैं दौजखी कि यह दोजख में हमेशा (हमेशा) रहेंगे।

(२८) बल्जुट्यिन लिल्लजीन कफरू मऋ हुम् व स्वद्दू अनिस्सबील्, व मंत्रयुज्यितिलिल्लााहु फमा लहू मिन् हाद् लहुम् अजाबुन् फिल् हयातिद्दनिया वल अजाबुल् आखिरति अशदकु, वमा लहुम् मिन-ल्लाहि मिन्नाक्।

(सू०: १३। रु० ४। आ० ३३। ३४

अर्थ: - वात यह है कि मुिकरों को उनकी चालाकियां भली कर दिखाई और राह (रास्त) से रोक दिया, और जिसको खुदा गुमराह करे तो कोई उसका राह दिखाने वाला नहीं। इन लोगों के लिए दुनियाँ की जिन्दगी में (भी) अजाब है (और आखिरत में भी) और आखिरत का अजाव (दुनिया के अजाव से) अलवत्ता बहुत (ज्यादा) सख्त है।

(२६) वस्तपत्तह व खाव कुल्लु जब्बारिन् अनीव्। मिन्वराइही जहन्नमु वयुस्का मिन्माइन् स्वदीद् । यतजर्रजह बला यकादु युसीगृह व याती-हिल् मौतु मिन् कुल्लि मकानिःवमाहुंव बिमय्यितिन्, व मिन्वराइही अजाबुन् गलीज।

(स्० १४। रु० ३। आ० १५। १६। १७)

अर्थ: - और पैराम्बरों ने चाहा कि (उनका और काफिरों का झगड़ा कहीं) फैसल हो चुके ( चुनाचे उनकीं ख्वाहिश पूरी हुई) और हर एक हेकड़ जिद्दी हलाक हुआ (यह तो दुनियां की सजा थी और) (उसके लिए) दोजख है और (वहां) उसको पीप का पानी पिलाया जायगा) कि उसको जबर दस्ती चुस्किया ले लेकर पीएगा और (फिर भी) उसको गले से न उतार सकेगा और मौत (है कि) हर तरफ से आती (हुई दिखाई देती) है और वह (फिर भी नहीं मरता, और उसको (और) अजावे सख्त (भी) दर पेश है । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

(३०) व जअलू लिल्लाहि अन्दादिलयुज्जित्त् अन् सबीलिही, कुल् तमस्तक फइन्न मस्वीरकुष् इलन्तार्।

(सूर १४। ह० ४। आ० ३०)

अर्थ:—और उन लोगों ने अल्लाह के महे मुकाविल (दूसरे माबूद) खड़े किए हैं ताकि (लोगों को) उसके रास्ते से गुमराह करें, (ऐ पैराम्बर इन लोगों से) कहो कि खैर चन्द रोज दुनिय़ा में) रस वस लो फिर तो तुम को दोजख की तरफ जाना ही है।

(३१) इन्नल्लजीन या योमिनून विश्रायातिल्लाहि ला यः दीहिमुल्लाहु वलहुम् अजाबुन् अलीम् ।

(स्० १६। रु० १४। आ १०४)

मन् कफर बिल्लाहि मिम् वस्र्दि ईमानिही इल्ला मन् उक्रिह वकत्बुह् बिल् ईमानि व लाकिम्मन् शरह बिल् कुफ्रि स्वद्रन् फ अलैहिम् गज्बवुम् मिनल्लाहि, वलहुम् अजाबुन् अजीम् ।

(स्० १६। रु० १४। आ० १०६)

अर्थ: — जो लोग (हेकड़ी और हठ धर्मी से) खुदा की आयतों पर ईमान नहीं लाते खुदा भी उनको राहे रास्त नहीं दिखाया करता और (आखिरत में) उनको अजावे दर्द नाक (होना) है।

जो शख्स (कुफ पर) मजबूर किया जावे मगर उसका दिल ईमान की तरफ से मुतमइन हो (उससे कुछ मुवाखजा नहीं लेकिन जो शख्स ईमान लाए पीछे खुदा के साथ कुफ करे और कुफ भी करे तो जी खोल कर तो ऐसे लोगों पर खुदा का गजब और उनके लिए बड़ा (सख्त) अजाब है।

(३२) व इजा करातत्कुर्आन जअत्ना बैनक व बैनल्लजीन ला योमिनून बिल् आखिरित हिजाबम्मस्तूरा। व जअत्ना अला कुलूबिहिम् अकि-न्नतन् ग्रंग्यफ्कहूहु व फी आजानिहिम् वक्रा।

(सू० १७। इ० ४। आ० ४४। ४६)

अर्थ:—और (ऐ पैगम्बर) जब तुम कुरान पढ़ते होते हो हम तुम में और उन लोगों में जिन को आखिरत का यकीन नहीं एक गाढ़ा पर्दा (हायल) कर देते हैं (ताकि राहे हक न देख सकें) और उनके दिलों पर गिलाफ डाल देते हैं। ताकि कुरान को न समझ सकें और उनके कानों में (एक तरह की) गिरानी (पैदा कर देते हैं ताकि सुन न सकें)।

(३३) व मंद्रयः विल्लाहुं फहुवल् मुःतिंव, व मंद्रयुक्विलिल् फलन् तिजव लहुम् औलियाअ मिन् दूनिही, व नःशुरुहुम् यौमल् कियामित अला बुजूहिहिम् उम्यंव्व बुक्मंव्य स्वुम्मा, मावाहुम् जहन्नमु, कुल्लमा खबत् जिद्नाहुम् सभीरा । जालिक जाजाउहुम् विअन्नहुम् कफरू विआयातिना व कालू अङ्जा कुन्ना अञ्चामंव्यरफितन् अङ्न्नल् मब्कसून खल्कन् जदीवा।

अर्थ:—और जिसको खुदा हिदायत दे वही राहे रास्त पर है, और जिसको (वह) गुमराह करे तो फिर (ए पैगम्बर) ऐसे गुमराहों के लिए तुम खुदा के सिवा (दूसरे) मददगार (भी) नहीं पाओं गेर कवामत के दिन हम उन लोगों को उनके मुंह के बल उठाएँगे अंधे और गूँगे और बहरे उनका (आखिरी) ठिकाना दोजख, जब भुजने को होगी हम उनके लिए (उस को) और ज्यादा भड़कावेंगे, यह (जहन्तुम इस लिए) उन की सजा है कि वह हमारी आयतों से इन्कार किया करते, और (कयामत का होना सुन कर) कहा करते थे कि जब हम (मरे पीछे गल सड़ कर) हिंडुयाँ और रेजा २ हो जायेंगे तो क्या हम आज सरे नो पैदा करके उठा खड़े किए जायंगे।

(३४) उलाइकल्लजीन कफरू विआयाति रिव्वहिम् व लिकाइही फ हिब-त्वत् अअ मालुहुम् फला नुकीमु लहुम् यौमल् कियामिति वज्ना । जालिक जजाउहुम् जहन्तमु बिमा कफरू वत्तखजू आयाती वरुमुली हुजुवन् ।

(सू० १८। इ० १२। आ० १०५ । १०६)

अयं: यही वह लोग हैं जिन्हों ने अपने पर्विदगार की आयतों को और (कयामत के दिन) उसके हुजर में हाजिर होने को न माना तो इनके अमल अकारत हो गए, तो कयामत के दिन हम इन (के आमाले नेक) का (रती वरावर) वजन (भी हिसाब में) कायम नहीं रखेंगे। यह जहन्तुम इन (की उस वद किरदारी) का बदला है कि इन्हों ने कुफ किया और हमारी आयतों और हमारे पैगम्बरों की हंसी उड़ाई।

(३४) अलम् तर अन्ना असंत्नदशयात्वीन अलल् काफिरीन तउज्जुहुंम् अज्जन्। फला तम्र्जल् अतेहिम्, इन्नमा नउद्दुलहुंम् अद्दन्। योम नःशुरुल् मुत्तकीन इलरंह्यानि वफ्दन्। व नसूकुल्मुज्जिमीन इला जहन्नम विदेन्।

(सू० १६। र० ६। आ० द३ से द६ तक

अर्थ:—(ऐ पैगम्बर) क्या तुमने (इस बात पर) नजर नहीं की कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वह इनको उकसाते रहते हैं तो (ऐ पैगम्बर) तुम इन (काफिरों) पर (नुजूले आवाज की) जल्दी न करो हम इनके लिए (रोजे कयामत के आने के) वह (दिन) गिन रहे हैं जब कि हम पहेंज-गारों को । (खुदाए) रहमान के (यानी अपने) हुजूर में महमानों की तरह जमा करेंगे, और गुनहगारों को प्यासे (ऊंटों की तरह जहन्तुम की तरह हांकेगे।

(३६) वमन् अअ्रज्व अन् जिक्री फइन्नलहू मओशतन् ज्वन्कों व नः गुरुहू यौमल कियामति अअ्मा । काल रब्वि लिम हशर्तनी अअ्मा व कद् कुन्तु बस्वीरा । काल कजालिक अतत्क आयातुना फ नसीतहा व कजालिकल् यौम तुंसा ।

(सू० २०। रु० ७। आ० १२४ से १२६ तक

अर्थं:—और जिसने हमारी याद से रूगर्दानी की तो उसकी जिन्दगी जीक में गुजरेगी और कयामत के दिन (भी) हम उस को अन्धा (करके) उठायेंगे, (वह) कहेगा ऐ मेरे पर्विदगार तूने मुझको अन्धा (करके) क्यों उठाया और मैं तो (दुनियां में अच्छा खासा) देखता (भालता) था, (खुदा) फर्माएगा ऐसा ही (होना चाहिये था दुनियां में) हमारी आयतें तेरे पास आईं मगर तूने उनकी कुछ खबर न ली. और उसी तरह आज तेरी (भी) खबर न ली जायगी।

(३७) वलकद् आतैना इब्राहीन रुड्वहू मिन् कब्लु वकुन्ना विही आलिमीन् । इज् काल लिअवंहि व कौमिही मा हाजिहित्तमासीलुल्लती अन्तुम लहा आकिफून् । कालू वजद्ना आबाअना लहा आबिदीन् । काल लकद् कुंतुम् अतुंम व आबाउकुम् फी ज्वलालिम्मुबीन् । कालू अजेतना विल्हिक्क अम् अन्त मिनल् लाअबीन् । काल बल् रब्बुकुम् रखुरसमावाति वल् अज्विल्लजी फत्वरहुन्न, व अन अला जालिकुम् मिनदशाहिदीन् । वतल्लाहि खअकीदन्न अस्वनामकुम्बअ् द अन् तुवल्लू मुब्दिरीन् । फ जअलहुम् जुजाजन् इल्ला कबीरल्लहुम् लजल्लहुम् इलैहि याजिअन् । कालू मन्फअल हाजा विआलिहितिना इन्नहू लिमनज्ज्वालिमीन् । कालू मन्फअल हाजा विआलिहितिना इन्हहू लिमनज्ज्वालिमीन् । कालू सिमग्र्ना फतें मज्कुरुहुम् युकालु लहू इब्राहीम् । कालू फातू बिही अला अअयुनिन्नासि लअल्लहुम् यरहदून् । कालू अअन्त फअल्त हाजा विआलिहितिन या । इब्राहीम् । काल बल् फअलहू कबीरुह्म् हाजा फस्अल् हुम् इन् कान् यंत्विकून् । फरजअ् इला ग्रंफुसिहिम्

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

फकाल इन्त कृम् ग्रंतुमुज्ज्वालिमून् । सुम्मनुकिस् अला रुऊसिहिम्, लकव् अलिम्त मा हाउलााह यंतिकृन् । काल अफतअ बुद्न मिन् दूनिल्लाहि मालायं फउकुम् शैऔं व ला यज्वरंकुम्, उफ्फिल्लकुम् विलमा तअ बुद्रन मिन् दूनिल्लाहि, अफला तअ किलून् ।

(सू० २१। रु० ४। आ० ४१ से ६७ तक)

कालू हरिकूहु बंसुरू आालिहतकुम् इन् कुतुम् फााइलीन् । (आ० ६८)

कुल्ना या नारु ! कूनी बर्दंग्वसलामन् अला इब्राहीम् । (आ० ६९)

अर्थ :-- और इब्राहीम को हमने शुरू ही से फहमे सलीम अता की थी और हम उन (की सलाहियत) से (खूब) वाकिफ थे जब उन्होंने अपने वाप और अपनी कौम (के लोगों) से कहा कि (यह) मूरतें जिन (की परिश्तश) पर तुम जमे वैठे हो यह हैं क्या चीज ? वह बोले हमने अपने बड़ों को इन ही की परस्तिश करते देखा है। (इब्राहीम ने) कहा कि वेशक तुम्हारे बड़े सरीह गुमराह्वी में पड़े रहे, वह वोले क्या तू हमारे पास सच्ची वात लेकर आया है या दिललगी करता है, (इब्राहीम ने) कहा (दिल्लगी की वात नहीं) वित्क आसमान व जमीन का पर्वेदिगार है जिसने इनको पैदा किया (वही) तुम्हारा पर्वेदिगार है और मैं इसका गचाह हूं, और (आहिस्ता से यह भी कहा कि) बखुदा तुम्हारे पीठ फेरे और गए पीछे मैं तुम्हारे बुतों के साथ चाल करूंगा, चुंनाचे (इब्राहीम ने) बुतों को (तोड़ फोड़) टुकड़े-टुकड़े कर दिया, मगर उनके बड़े (बुत को इस गरज से रहने दिया) कि वह उसकी तरफ रजू करें। (जब लोगों को बुतों के तोड़े जाने का हाल मालूम हुआ तो) उन्होंने कहा (अरे) हमारे माबूदों के साथ यह गुस्ताखी किसने की ? इसमें शक नहीं कि उसने वड़ा ही जुल्म किया, (बाज) वोले कि वह नौजवान (आदमी) जिसको इब्राहीम के नाम से पुकारा जाता है उसको हमने (बुराई के साथ) इन (बुतों) का तजकरा करते सुना है। (लोगों ने) कहा तो उसको (सव) आदिमयों के सामने लाओ तािक (जो कुछ जवाब दे) लोग (उसके) गवाह रहे। (गर्ज इन्नाहीम बुलाए गए और) लोगों ने (उनसे) पूछा कि इवाहीम क्या हमारे माबूदों के साथ यह (हरकत) तूने की है ? (इब्राहीम ने) कहा, (नहीं) विलक यह (बुत) जो इन (सब) में वड़ा है उसने यह हरकत की (होगी), और अगर यह (बुत) बोल सकते हों तो इन्हीं से पूछ देखो, उस पर लोग अपने जी में सोचें और (आपस में) लगे कहने कि बिला शुवह तुम ही

सरे नाहक हो, फिर अपने सरों के बल आँधे (इसी गुमराही में) ढकेल दिए गए और (इब्राहीम से बोले तो यह बोले िक) तुमका तो मालूम है िक यह (बुत) बोला नहीं करते। (इब्राहीम ने) कहा क्या तुम खुदा के िसवा ऐसी चीजों को पूजते हों जो न तुमको कुछ फायदा ही पहुंचाएँ और न तुमको (किसी तरह का) नुक्सान ही पहुंचाएं। तुफ् है तुम पर और उन चीजों पर जिनको तुम खुदा के िसवा पूजते हो क्या तुम (इतनी बात भी) नहीं समझते। (बह आपस में) लगे कहने िक अगर तुमको (कुछ) करना है तो इब्राहीम को (आग में) जला दो और अपने माबूदों की मदद करो, (चुँनाचे उन लोगों ने इब्राहीम को आग में झोंक दिया)। हमने (आग को) हुक्म दिया ऐ आग! इब्राहीम के हक में ठंडक और सलामती (की मूजिव) बन।

(३८) इन्नकुम् व मा तअ्बुद्गन मिनू दूनिल्लाहि हस्वबु जहन्तम, अन्तुम् लहा वारिदून्। लौ कान हााउलााह आलिहतम् मावरदूहा, व कुल्लुन् फीहा खालिदून्। लहुम् फीहा जफीरुं व्वहुम फीहा ला यस्मऊन्। (सू० २१। २०७। आ० ६८। ६६। १००)

अर्थ: - तुम और जिन चीजों की तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते थे (वह सब) दोजख का ईं धन बनोगे (और) तुम (सब) को दोज्ख में जाना होगा। अगर यह (तुम्हारे माबूद सच्चे) माबूद होते तो दोज्ख में न जाते, और (अब) तुम सबको इसी में हमेशा (हमेशा) रहना है। इन लोगों को दोजख में चिलवांस लगी होगी और वह (अपने चिल्लाने के गुल में) वहां (किसी दूसरे की बात भी) न सुन सकेंगे।

(३६) हाजानि खस्वमानिस्तस्वम् फी रिव्बहिम्, फल्लजीन कफरू कुत्त्वेअत् लहुम् सियाबुम् मिन्नारिन्, युस्वब्बु मिन् फौकि रुऊसिहिमुल् हमीम्। युस्वहरु बिही माफी बुत्वूनिहिम् वल् जुलूद। व लहुम् मकामिउ मिन् हदीद्। कुल्लमा अराद् श्रंथ्यख्रजू मिन्हा मिन् गम्मिन् उओद्द फीहा, वजूकू अजावल् हरीक्।

(सू० २२। रु० २। आ० १६ से २२ तक)

अर्थ:—(दुनियां में) यह दो (फ़रीक़) हैं एक दूसरे के मुखालिफ (और) आपस में अपने पर्विदगार के वारे में झगड़ते हैं, (एक फरीक खुदा को मानता है और एक नहीं मानता) तो जो लोग (खुदा को) नहीं मानते उनके लिए आग के कपड़े किता कराए गए हैं, (और वह उनको दोजख में पहनाए जायेंगे और) उनके सरों पर से खौलता हुआ पानी उंडेला जाएगा जिस (की गर्मी) से जो कुछ उनके पेट में है (यानी अंतड़ियां वगैर) और खालें (सब) गल

जायेंगी, और उनके (मारने के) लिए लोहे के गुर्ज होंगे (जिनसे उनकी कोबाकारी की जायगी) (और दोजख के अन्दर) घुटे घुटे जब जब (उनका जी घबराएगा और) उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में फिर ढकेल दिये जाएंगे, और (उनको हुक्म दिया जायेगा कि आग में) जलने के अजाब (के मजे पड़े) चखा करो।

(४०) व श्रुरिजितिल् जहीमु लिल् गावीन । व कील लहुम् ऐनमा कृतुम् तम्रबुदून, मिन् दूनिल्लाहि, हल् यन्स्बुरूनकुम् औ यन्तस्विरून । फ कुब्किब् फीहा हुम् वल् गाबून व जुतुबु इब्लीस अज्मऊन्।

(सू० २६। रु० ५। आ० ६१ से ६४ तक)

अर्थ: -- और दोजख निकाल कर गुमराहों के सामने कर दी जायगी और उनसे कहा जायगा कि खुदा के सिवा जिन चीजों को तुम पूजते थे (अव) वह कहां हैं, क्या वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकते या (तुम्हारी तरफ से कुछ) इंतकाम ले सकते हैं, फिर वह (मावूद) और गुमराह लोग (जो उनकी परस्तिश करते थे) और शैतान के लश्कर सब के सब औंधे मुंह दोजख में ढकेल दिये जायेंगे।

(४२) इन्नाल्लाह लग्र्नल् काफिरीन व अअद्द लहुम् सओरा, खालिदीन फीहा अवदा, ला यजिद्न बलीयंव्वलानस्वीर् । यौम तुकल्लबु वुजू-हुहुम् फिन्नारि यकूलून अत्वअ् नल्लाह व ग्रत्वअ् निरंसूल्।

(सू० ३३। रु० ८। आ० ६४। ६४। ६६)

अर्थ: वेशक अल्लाह ने काफिरों को फटकार दिया है और उनके लिए धधकती हुई आग तय्यार कर रक्खी है उसमें सदा को और हमेशा हमेशा रहेंगे, (और) न (किसी को अपना) हिमायती ही पायेंगे और न मददगार। (यह वह दिन होगा) जबिक इनके मुंह (सीख के कवाब की तरह दोजख (की) आग में उलट-पुलट किये जाएंगे और (अफसोस के तौर पर) कहेंगे कि ऐ काश हमने (दुनियां में) अल्लाह का कहना माना होता और (ऐ काश) हमने रसूल का कहना माना होता।

(४२) वल्लजौन कफरू लहुम् नारु जहन्नम, ला युक् ज्वा अल् हिम् फ यमूतू वला युखफ्फफु अन्हुम् मिन अजााबिहा, कजालिक नज्जी कुल्ल कफूर । बहुम् यस्वत्वरिखून फीहा, रब्बना अखूरिज्ना नअमल स्वालिहन गैरल्लजी कुन्ना नअ्मल्, अवलम् नुअम्मिक् म् मायतजक्कर फीहि मन् तजनकर व आजकुनुन्नजोरु, फजूकू फमा लिज्ज्वालिमीन मिन् नस्वीर्। (सू० ३५। रु० ४। आ० ३६। ३७)

अर्थं:—और जो लोग मुंकिर हैं उनके लिए दोजख की आग (तय्यार) है, न तो उनको कजा आती है कि मर रहें और न दोजख का अजाव ही उनसे हल्का किया जाता है, हम हर एक नाजुक को इसी तरह सजा दिया करते हैं। और यह लोग दोजख में (पड़े) चिल्लाते होंगे कि ऐ हमारे पर्विदगार हमको (यहां से) निकाल कर फिर दुनियां में ले चल कि हम जैसे अमल करते रहते थे वैसे नहीं (बिल्क) नेक अमल करेंगे। (हम उनको जवाब देंगे कि) क्या हमने तुमको इतनी उम्रें नहीं दी थीं कि जिसको सोचना (मजूर) होता वह इतनी उम्र में (अच्छी खासी तरह) सोच समझ लेता, और (उसके अलावा) तुम्हारे पास (हमारे अजाव से) डराने वाला (रसूल भी) पहुंचा, तो अव (अपने किए के मजे चखो कि नाफर्मान लोगों का (यहां) कोई मददगार नहीं।

(४३) लकद् हक्कल् कौलु अला अक्सरि फाहिस इलल अजकानि हिम् ला योमितून्। इन्ना जअल्ना फी अअ् नाकिहिम् अग्लालन् फहुम मुक्म हून्। व जअल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम् सद्दंव्विमन् खल्फिहिम् सद्दन् फ अग्बैनाहुम् फहुम् ला युब्स्विक्न्।

(सू० ३६ रु० १। आ० ७। ८। ६)

अर्थ: — इनमें से अक्सर पर से तो फर्मूदा (खुदा) पूरा हो चुका है तो यह (किसी तरह) मानने वाले नहीं, हमने इनकी गर्दनों में (भारी-भारी) तौक डाल दिये हैं और वह ठोड़ियों तक (फंसे हुए) हैं तो इनके सर (ऐसे) उलझकर रह गये हैं (कि इनको रस्ता दिखाई नहीं देता। और हमने एक दीवार (तो) इनके आगे बनाई और एक दीवार इनके पीछे, और ऊपर से इनको दिया ढाँक तो यह देख ही नहीं सकते।

(४४) कुलित्लाह अअ बुदु मुख्लिस्वल्लहू दीनी, फअ बुद् माशेतुम् मिन् दुनिही, कुल् इन्नल् खासिरीनत्जीन खसिरू अन्फुसहुम् व अःलीहिम् योमल् कियामित, अला! जालिक हुवल् खुम्नानुल् मुबीनु लहुम् मिन् फौकिहिम् ज्वुलुम् मिनन्तारि व मिन् तःतिहिम् ज्वुललुन्, जालिक युख्विक्षुत्लाहु बिही अबादहू, या अवादि फ्तकून्।

(सू० ३६। रु० २। आ० १४। १६)

अर्थ:—(ऐ पैगम्बर इन लोगों से) कहो कि मैं तो खुदा ही की फर्मा-बर्दारी महे नजर रखकर उसी की इबादत करता हूं, (रहे तुम) सो उसके सिवा जिसको चाहो पूजो, (तुम ही को उसका खमयाजा भुगतना पड़ेगा। ऐ पैगम्बर इन लोगों से) कह दो कि फिल् हकीकत घाटे में वह लोग हैं जो कयामत के दिन अपना और अपने अहनो अयाल का नुक्सान कर लेंगे । सुनो जी ! यही तो सरीह घाटा है उनके ऊपर से आग ही का उनका ओढ़ना होगा और उनके नीचे (आग ही का) बिछौना, यही (तो वह अज़ाव है) जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है, तो ऐ हमारे बंदो ! हमारा ही डर मानो ।

(४५) अल्लाजीन कज्जबू बिल् किताबि व बिमा असेंह्ना विही रुमुलना, फ सौफ यअ्लमून्। अअ नामिहिम व स्सलासिल पसुहबून इजिल्अग्लाल युस्हबून, फिल्हमीपि, सुम्मफिन्नारि युस्जरून्। सुम्म कील लहुम् ऐन मा कुंतुम् तुश्चिकून, मिन् दूनिल्लाहि, कालू ज्जल्ल अन्ना बल्लम् नकुन्नद्ऊ मिन् कब्लु शैअन्। कजालिक युज्वि-ल्लुह्लाहुल् काफिरीन्।

(सू० ४०। र ०। आ० ७० से ७४)

अर्थ:—(यह) वह लोग (हैं) जो (इस) किताब (यानी कुरान को झुठलाते हैं और उन (किताबों और सहीफों) को (भी झुठलाते हैं) जो तुमने अपने (दूसरे) पैगम्बरों की मारफत भेजे हैं सो आखिरकार इनको (इस झुठलाने का नतीजा) मालूम हो जायगा। जब कि तौक इनकी गर्दनों में होंगे, और (तौकों के अलावा) जंजीरें (पानी पिलाने के लिए) घसीटते हुए उनको झुलसते हुए पानी में ले जायेंगे, फिर आग में झोंके जायेंगे, फिर इनसे पूछा जायगा कि खुदा के सिवा तुम जिन (माबूदों) को शरीके (खुदाई) ठहराते ये (अब) वह कहाँ हैं, वह कहेंगे (अब तो वह) हमसे खोए गए (कि कहीं नजर नहीं आते) विल्क (असल बात तो यह है कि) हम तो (इससे) पहले (खुदा के सिवा) किसी (और) चीज की पूजा करते ही न थे, अल्लाह काफिरों को इसी तरह बदहवास कर देगा।

(४६) इन्नल्लाह युद्खिलुल्लजीन आमनू व अमिलुस्स्वालिहाति जन्नातिन् तस्त्री मिन् तःतिहल् ग्रन्हारु, वल्लजीन कफरू यतमत्तक्रन व याकुलून कमा ताकुलुल् अन्आमु वन्नारु मस्वल्हुम् ।

(सू० ४७। र० २। आ० १२)

अर्थ: — जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल (भी) किए बिला सुबह उनको अल्लाह (बहिश्त के ऐसे) बागों में ले जा दाखिल करेगा जिनके तले नहरें (पड़ी) वह रही होंगी और जो लोग मुंकिर हैं (दुनियाँ में वेफिकीं के साथ) रमते वसते और जिस तरह चार पाए खाते (पीते) है यह भी (अनाप शनाप) खाते (पीते) हैं, और इनका (आखिरी) ठिकाना दोजख है। CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

(४७) मुहम्मदुरंस् लल्लाहि, बल्लजीन मअह अशिद्दााउ अलल् कुफ्फारि रुहमाउ वेनहुम्।

(सू० ४८। ६० ४। आ० २६)

अर्थ ; मुहम्मद खुदा के भेजे हुए (पैगम्बर) हैं, और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों के हक में बड़े सख्त (हैं मगर) आपस में रहम दिल।

(४८) सुम्म इन्तकुम् ऐयुह्ज्ज्वाल्लूनल् मुक्ज्जिवून्। ल आकिलून मिन् शजरिम् मिन् जक्कूमिन्, फमालिक्जन मिन्ह्ल्बुत्वून, फ शारिबून अलैहि मिनल् हमोम्। फ शारिबूग शुक्रंल् होम्, हाजा नुजुल्हुम यौमहीन् (सू० ५६। ह० २। आ० ५१ से ५६ तक)

अर्थ: फिर ऐ गुमराहों ! (और कयामत के) झुटलाने वालो ! तुमको (दोजख में) थूहर का दरख्त खाना होगा और इसी से पेट भरना पड़ेगा फिर ऊपर से झुलसता हुआ पानी पीना होगा और पीना (भी) होगा (तो डकडका कर) प्यासे ऊंगें का सा पीना, कयामत के दिन यह उनकी ज्याफत होगी।

(४६) लातजिदु कौनैयोमिनून बिल्लाहि वल् यत्रैमिल् आखिरि युवाहूत मन् हाइल्लाह वरसूलहू वली कानू आवाअहुम् औ अन्नाअहुम् औ इस्व।नहुन् भ्रौ अशीरतहुम्, उलाइक कतव फी कुलू बिहिमुल् ईमान व ऐयदहुम् विरूहिम् मिन्दु, वयुद्खिलुहुम् जन्नातिन् तस्त्री मिन् तःतिहल् अन्हारु खालिदीन फीहा।

(सू० ४८। ६० ३। आ० २२)

अर्थ:—(ऐ पैगम्बर) जो लोग अल्लाह और रोजे आखिरत का यकीन रखते हैं उनको तो तुम न देखोगे कि खुदा और उसके रसूल के मुखालिफों के साथ दोस्ती रखें, गो वह उनके बाप या उनके वेटे या उनके भाई या उनके कंवे ही के (क्यों न) हों यही (वह पक्के मुसलमान) हैं जिनके दिलों के अन्दर खुदा ने ईमान का नक्श कर दिया है, और अपने फैजाने गैंबी से उनकी ताईद की है, और वह उनको (बहिश्त के ऐसे) बागों में लेजा दाखिल करेगा, जिनके तले नहरें (पड़ी) बह रही होंगी और (वह हमेशा) हमेशा उन्हीं में रहेंगे।

(५०) याऐयुहन्नवीयु ! जाहिदिल् कुफ्फार बल् मुनाफिकीन वग्लुज्व अलैहिम्, वमा वाहुम् जहन्नम्, व बेसल्मस्वीर्।

(सू० ६६। ६० २। आ० ६)

ऐ पैगम्बर काफिरों के साथ (हाथ से) और मुनाफिकों के साथ (जवान से) जिहाद करते रहो, और उन पर सख्ती रखो, और उनका ठिकाना दोजख है, और वह (बहुत ही) बुरी जगह है।

(५१) इन्नल्लजीन कफरू मिन् अः लिल् किताबि वल् मुश्रिकीन की नारि जहन्तम खालिदीन फीहा, उलाइक हुम् शर्रुल् वरीयः।

(सू० ६८ । र० १ । आ० ६)

अर्थ: -- वेशक अहले किताव और मुश्रिकीन में से जो लोग (दीने हक से इन्कार करते रहे (वह आखिरकार) दोजख की आग में होंगे (और) उसमें हमेशा (हमेशा) रहेंगे, यही बदतरीन खलायक हैं।

## ईश्वर भक्त

परमात्मा मेरे कर्मों का फल भुगा रहा है दु:ख में भी मैंने यही समझा कि इससे बढ़कर उसकी दया और क्या होगी।

–वाबा अमर सिंह खेडी

#### मौत

शेरों की तरह मरों कत्तों की मौत नहीं।

-ठाकुर यशपाल सिंह

### मन्त्री ग्रायंसमाज

जब उदेशक समाज में भाषण देने देर से पहुंचते हैं तो मंत्री जी आँखें फाड़ फाड़कर देखते रहते हैं और उपदेश के बाद जब उपदेशक चलते हैं तो मंत्री आखें मुँद लेते हैं कैसी उल्टी रीति है।

-रामनाथ सहगल

## गाय श्रीर कुरान

लेखक—महेशप्रसाद मौलवी आलिम फ्रांज़िल अध्यक्ष—वनारस यूनिवर्सिटी, काशी

कुरान शरीफ में गौ की कुरवानी क्या आवश्यक वतलाई गई है ? खुदा को प्रसन्न करने के लिए (मुसलमानों के यहां) क्या यही मार्ग है कि वे लोग गाय अवश्य मारा करें ? क्या गौ-माँस की प्रशंसा कुरान शरीफ में की गई है अथवा गौ-माँस को स्वास्थ्य के निमित्त बहुत अच्छा वताया है जिसके कारण बहुतेरे मुसलमान लोग गाय मारा करते हैं ? इस प्रकार प्रश्न बहुधा लोग मुझसे पूछा करते हैं । इसलिए मैंने उचित समझा कि कुरान शरीफ में गाय के विषय में जो कुछ चर्चा हो, उसको यदि एक साथ एकत्र कर दिया जाय और सबके सम्मुख रख दिया जाय तो लोग स्वयं यह नतीजा निकाल लेंगे कि उक्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कुरान से (जो कि समस्त मुसलमानों की दृष्टि में सर्वमान्य है) क्या मिलता है।

कुरान के वाद जिन ग्रन्थों का आदर मुस्लिम जगत् में है वह 'हदीस' के नाम से विख्यात हैं किन्तु मैं कुरान के सिवा हदीस या किसी ग्रन्थ के आधार पर कुछ नहीं लिखना चाहता क्योंकि (कुरान के सिवा) अन्य सारे ग्रन्थों को समस्त मुसलमान पूर्ण रूप से ठीक नहीं मानते। उनके विषय में परस्पर बड़ा मतभेद है। परन्तु यह भी ज्ञात रहे कि कुरान में अनेक स्थान ऐसे भी हैं इतिहास की शरण लिए बिना काम ही नहीं चल सकता क्योंकि केवल कुरान के ही शब्दों से पूरा अर्थ नहीं निकलता। ऐसी अवस्था में मुझे भी इतिहास की शरण लेनी पड़ी है। इसके सिवा यह भी जान लेना चाहिए कि गाय सूचक शब्द कुरान की जिस आयत (वाक्य) में आया है मैंने उसके केवल थोड़े से ही भाग को देने में सन्तोष नहीं किया बल्क उस स्थान से सम्बन्ध रखने वाले आगे-पीछे के पूरे वाक्य या वाक्यों को मैंने लिख दिया है ताकि लोग भली भौति जान सकों कि कुरान में गाय के विषय में चर्चा क्या है।

प्रथम स्थल :--

अरबी भाषा में प्राय: 'बकरतुन' अर्थात् 'बकरः' शब्द गाय और 'बकरन' CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अर्थात् 'बकर' शब्द वैल के लिए आता है। सबसे पहली वात यह है कि कुरान की ११४ सूरतों (अध्यायों) में से दूसरी सूरत (अध्याय) में समस्त जुरान का वारहवां भाग है। उस भाग का नाम ही 'सूरतुल्वकर' या 'सूरः वकर' अर्थात् गाय-विषयक सूरत (अध्याय) है क्योंकि उस अध्याय में गाय का वर्णन विशेष रूप से है। अस्तु, सब से पहले कुरान के उसी अध्याय में गाय के विषय में यह आया है —

(वइज काला मुसा ..... लअल्लाकुम ताकलून)

भावार्थ—और जब मूसा ने अपनी जातिवालों से कहा कि निस्सन्देह अल्लाह तुमको आज्ञा देता है कि तुम एक गाय मारो । उन्होंने कहा कि क्या तुम हमसे हँसी करते हो ? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की शरण चाहता हूं कि मैं अज्ञानी बनूं।

उन्होंने कहा कि तू अपने पालनहार से हमारे निमित्त पूछ कि वह गाय कौनसी है। इस बात को वह स्पष्ट रूप से हमें बतला दे। मूसा ने कहा कि निस्सन्देह अल्लाह कहता है। कि वह गाय ऐसी है कि न तो अभी बूढ़ी है और न अभी बिछ्या ही है। इन दोनों के बीच की आयु वाली है। अतः जो कुछ तुम्हें आज्ञा हुई है उसे पूरा करो।

उन्होंने कहा कि तू अपने पालनहार से हमारे निमित्त पूछ कि वह गाय किस रंग की है। मूसा ने कहा कि निसन्देह अल्लाह कहता है कि वह गाय पीली है और खूब पीली है यहाँ तक कि देखने वालों को उसका रंग बहुत सुन्दर मालूम होता है।

उन्होंने कहा कि तू अपने पालनहार से हमारे निमित्त पूछ कि वह कौन सी है। इस बात को वह स्पष्ट रूप से वतला दे। क्योंकि हमको एक ही रंग की कई गार्ये प्रतीत होती हैं। और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम निस्सन्देह ठीक मार्ग पर होंगे।

मूसा ने कहा कि निस्सन्देह अल्लाह कहता है कि वह एक गाय है न ऐसी सधी हुई है कि जमीन को जोतती है और न उससे खेती ही सींची जाती है। वह पूर्ण रूप से ठीक है। उसमें कोई धब्बा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐ मूसा!

्रेलगभग ६ हजार वर्ष वीते कि हजरत मूसा साहव एक बड़े पैगम्बर हो चुके हैं। इनको न केवल मुसलमान ही विलक ईसाई व यहूदी लोग भी मनाते हैं। इनका हाल 'किससुल अविया' नामी उद्दें किताब में विशेष रूप से है—लेखक।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

तूने अव हमें ठीक ठीक बताया है। इस पर उन्होंने उसको जिबह किया यद्यपि ऐसा करने के लिए वे तैयार न थे।

और जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला और उस व्यक्ति के लिए तुमने झगड़ा किया क्योंकि उसके घातक का ठीक पता तुम्हें नहीं था किन्तु अल्लाह उस बात को प्रकट करने वाला है जिसको कि तुम छिपाते थे।

निदान हमने कहा कि उस मृतक को गाय के किसी टुकड़े से मारो। (ऐसा करने पर वह मृतक जी उठा।) इसी प्रकार अल्लाह मृतकों को जिलाता है अथवा जिलावेगा। और अपने शक्ति के चिन्हों को दिखाता है ताकि (सब कुछ) तुम्हारी समझ में आवे।।—सूरः वकर, आयत ६६-७२

गाय क्यों वध कराई गई थी? इस बात की वाबत अनेक मुसलमान लेखक ही लिखते हैं कि एक यहूदी ने अपने एक सम्बन्धी को मार डाला था। कोई व्यक्ति कुछ पता न चला सका, इस कारण लाश को दूर रख आया। मृतक के मित्रों ने हजरत मूसा साहब के समीप कुछ अन्य लोगों को दोषी ठहराया। उन लोगों ने इन्कार किया। अपराधी का पता चलाने के लिए अल्लाह ने आज्ञा दी कि एक गाय मारी जाय। अतः गाय मारी गई। फिर उस गाय के एक भाग से मृतक को मारा। वह जी उठा और अपने घातक का पता देकर फिर मर गया।

(दूसरा)

कुरान में दूसरा स्थान (जहाँ गाय का वर्णन है) सूरतुल् अन्आम या सूरः अन्आम अर्थात् पशु-विषयक अध्याय है। यह कुरान में छठा सूरः (अध्याय) है। इसमें आया है—

(द मिनल् अन् \*\*\* कौमज्जालिमीन)

भावार्य - और पशु दो प्रकार के हैं, एक वह जो लादने में समर्थ हैं और दूसरे जो छोटे-मोटे हैं। हे लोगो ! जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे खाओ। और शैतान का अनुकरण न करो क्योंकि वह निस्सन्देह खुले-खजाना तुम्हारा वैरी है।

आठ जोड़े अल्लाह ने पैदा िकये हैं। भेड़ में से (एक भेड़ा व एक भेड़ी) दो, और वकरी में से (एक वकरा व एक वकरी) जो दो हैं। कह (हे मुहम्मद) ∰ कि अल्लाह ने (तुम्हारे लिए) भेडा और बकरा को हराम किया

ॐ कुरान हजरत मुहम्मद साहव के द्वारा लोगों को मिला है। अतः कुरान के अनेक स्थानों में पाई जाती है कि जहाँ अल्लाह ने हजरत मुहम्मद साहव से कहा है कि तुम अमुक बात लोगों से पूछो या अमुक बात लोगों से कह दो—लेखक

Park Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri के पेट में है या भेड़ी और वकरी को या उस (वच्चा) को जो वकरी या भेड़ी के पेट में हो यदि (लोगों ! ) तुम्हारी बात ठीक है तो उसे बताओ ।

ऊँट में से (एक ऊँट व एक ऊँटनी) दो, और गौ में से (एक गाय व एक वैल) जो दो हैं। कह (हे मुहम्मद!) कि अल्लाह ने ऊँट व वैल को हराम किया है या ऊँटनी व गाय को या उस (बच्चा ) को जो गाय या ऊँटनी के पेट में हो। क्या तुम साक्षी थे जब अल्लाह ने ऐसा किया था १ अत: उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन है जो झूठी बात को अल्लाह के सिर मढ़ता है ताकि लोग विना सोचे विचारे भटके । सच तो यह है कि अल्लाह अत्याचारियों को ठीक मार्ग पर नहीं लाया करता । -सूरः अनुआम, आयात १४३ मुसलमानी धर्म के जन्म से पहले अरव में नाना प्रकार के ट्कड़े प्रचलित

थे। अतः अरव लोग भेड़, बकरी, ऊँट और गाय में से किसी अवस्था में किसी के नर को व किसी समय किसी की मादा को और किसी दशा में (उक्त पशुओं में से) किसी पशु के बच्चे को हलाल या हराम समझते थे। उनका ऐसा समझना उचित नहीं था। इस कारण उनके उक्त रीति व रिवाज का ऊपर सर्वथा खण्डन है और उनके विचारों की निन्दा की गई है।

(तीसरा)

गत अध्याय में जहां गाय की चर्चा है उसके निकट ही फिर गाय का वर्णन इन शब्दों में है:--

(व अल्लजीना हादू .....व इन्नाल सादिकून)

भावार्थ - और जो लोग यहूदी हैं उन पर हमने (अल्लाह ने) प्रत्येक नाखूनवाले पशु को हराम किया है। और गाय व बकरी दोनों की चरवी हमने हराम की है किन्तु वह चरवी जो उनकी पीठ पर लगी हो अथवा अँतड़ियों पर या हड्डी में से मिली हो, हमने उसको उनके लिए हराम नहीं किया। यह सजा हमने उन्हें उनके द्रोह के कारण दी है और निस्सन्देह हम सच्चे है-सूर: अनुआम, आयात १४७

यहूरी लोग मिस्र में दास थे। हजरत मूसा साहब के उद्योग से छूटे। किन्तु उन्होंने हजरत मूसा की आज्ञा का पालन न किया। इस पर खुदा ने आज्ञा दी कि यह सब एक काफी समय तक अपना जीवन जङ्गल में व्यतीत करें। ऐसी अवस्था में दूध दही ऐसे भोजन के हेतु और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के निमित्त पशु उनके लिए वड़े उपयोगी और आवश्यक थे। इस कारण अल्लाह ने पशु हराम कर दिये थे ताकि उपयोगी पशुओं के मारे जाने की नौबत ही न आवे।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कुरान शरीफ में वारहवाँ सूरः यूसुफ है जिसमें अन्तिम वातें गौविषयक वाते हैं और इसनें सन्देह नहीं कि गाय के विषय में अब जो कुछ आवेगा वह गाय के मारने या खाने की वाबत नहीं है किन्तु मैं चाहता हूं कि कुरान में गाय के विषय में चाहे किसी प्रकार का वर्णन हो, वह सब का सब लोगों के सम्मुख रख दिया जावे। इस कारण निम्नलिखित वातों को लिख रहा हूं:—
(चौथा)

(व कालल् मलिकों ..... लअल्लहम् यालमून)

भावार्थ — मिस्र देश के वादशाह ने कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि सात मोटी गाये सात दुवली गायों को खाती हैं और सात हरी वाले सात सूखी बालों को भी। हे दरवार वालो! मेरे स्वप्न को बताओ यदि तुम स्वप्न पर विचार कर सकते हो।

दरवारवालों ने उत्तर दिया कि यहाँ भिन्न विचार हैं और हम स्वप्न के

विचारने में समर्थ नहीं।

वादशाह का एक नौकर जो हजरत यूसुफ साहव के साथ वन्दीखाना में था, जिसका स्वप्न हजरत यूसुफ ने ठीक-ठीक विचारा था, वह वादशाह के पास था। उसे हजरत यूसुफ साहव चिरकाल के वाद याद आये। उसने आप वादशाह से कहा कि आपको में स्वप्न का ठीक अर्थ वता सकता हूँ। अतः मुझे वन्दीखाना में हजरत यूसुफ के पास जाने दीजिये जिन्होंने कि मेरा स्वप्न ठीक से विचारा था।

हे यूसुफ ! तुम स्वप्न के विचारने में सच्चे हो । अपना मत इस स्वप्न के लिए प्रकट कीजिए कि सात मोटी गायें सात दुवली गायों को खाती हैं और सात हरी वाले सात सूखी बालों को भी । इसका ठीक अभिप्राय वताइए कि लोग समझ सकें । - सूर: यूसुफ, आयत ४३-४६

हजरत यूसुफ साहब का काल हजरत मूसा से भी कुछ पहले का है। यह भी एक पंगम्बर थे। यह वड़े सुन्दर थे। इनके भाइयों ने इन्हें जंगल के कुएँ में डाला, पर इनको सौदागर कुएँ से निकालकर मिस्न में ले गया। वहाँ वह बादशाह के सचिव के दास वने। सचिव की स्त्री ने इन पर झूठा कलंक लगाया। यह जेल में डाले गये। वहाँ बादशाह के दो कैदी नौकरों का स्वप्न आपने बहुत ही ठीक विचारा। उनमें एक बादशाह का फिर नौकर बना।

बादशाह ने उक्त स्वप्न देखा। कोई विचार न सका। नौकर जो कैंद से छूटकर आया था उसने हजरत यूसुफ की बाबत और अपने स्वप्न की Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बाबत बादशाह को बताया। इस पर बादशाह ने नौकर को हजरत यूसुफ साहब के पास भेजा। उन्होंने स्वप्न का ठीक ठीक अभिप्राय बताया। बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ और अन्त में एक दिन यह नौवत पहुंची कि वह स्वयं बादशाह हुए। इनका भी हाल उर्दू के "किससल् अंविया" में विस्तार-पूर्वक है।

- (१) बकर शब्द का अर्थ है—बैल। बकर शब्द का समस्त कुरान में तीन बार प्रयोग हुआ है। (क) दूसरी सूरत बकर की आयत ७० में, (ख) छठी सूरत अन्आम की आयत १४५ और १४७ में एक एक बार।
- (२) बकर: या वकरत का अर्थ है—गाय (अथवा वैल)। वकर: शब्द समस्त कुरान में चार बार आया है। दूसरी सूरत वकर की आयत ६७, ६८, ६९ और ७१ में से प्रत्येक में एक वार।
- (३) वकारत शब्द बकरः का बहुवचन है। अर्थ है --- गायें। वारहवीं सूरत यूसुफ की आयत ४३ व ४६ में एक-एक वार अर्थात् समस्त कुरान में वकराम शब्द दो बार आया है।

कुरान में गाय के विषय में क्या है—इस बात का ज्ञान उक्त शब्दों के सहारे अँगरेजी अनुवादों द्वारा भी सुगमता के साथ जाना जा सकता है।

किसी-किसी कुरान या उसके अनुवाद में आयतों की संख्या गणना के अनुसार कुछ भिन्न ठहरती है। ऐसी दशा में संभव है कि आयतों की जो संख्यायें ऊपर लिखी गई हैं वह एक या दो अधिक या कम हों।

# पति पत्नी सन्तुष्ट रहें

सन्तुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च । यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्रवै ध्रुवम् ।।

जिस कुल में पत्नी पित से तथा पित पत्नी से सन्तुष्ट रहता है वहां सदा कल्याण ही होता है।

# जीना है तो

जीना है तो आर्यंसमाज में आ, शुद्धि का तराना शौक से गा। है ज्ञान इधर अज्ञान उधर, खुद वन ओरों को आर्य वना।।

—रामचन्द्र देहलवी

## महर्षि दयानन्द कहां और कब !

महेश प्रसाद, मौलवी आलिम फाजिल हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी

श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने लगभग २२ वर्ष की आयु (सं० १६०३ वि०) में सदैव के लिये ग्रृह-त्याग किया। सं० १६४० वि० में स्वगं-लोक सिधारे। इस काल के बीच में ढाई-तीन वर्ष मथुरा में रहे। निदान लगभग ३५ वर्ष उनके ऐसे बीते हैं जिसमें उन्होंने प्रायः यात्रा ही की और बहुत से स्थानों में पहुँचे। किन्तु निष्चित रूप से जिन स्थानों पर उनके पहुँ-चने का पता चलता है उनकी संख्या (२०० दो सी) से भी कम ही है। ऐसे स्थानों में से अनेक वह हैं जहाँ पर उनका ठहरना बहुत कम समय तक हुआ था और अनेक ऐसे हैं जहाँ पर उनका ठहरना कई मास से भी कहीं अधिक हुआ है। फलतः उक्त प्रकार के सारे स्थानों में जिस कम से उनका आगमन व प्रस्थान निर्धारित किया जा सका है उसी के अनुसार उन स्थानों का नाम तथा वहाँ के आगमन व वहाँ से प्रस्थान का समय विक्रमी संवत् के अनुसार दिया जा रहा है।

अव उक्त विषय के सम्बन्ध में इन वातों को भी जान लेना चाहिये:—

१—जिस स्थान में श्री महाराज जी का पधारना केवल एक बार हुआ है उस स्थान के पूर्व कोई अंक नहीं लिखा गया और जिस स्थान में एक से अधिक बार पधारना हुआ है उसके पहले अंक लिखे गये हैं जिनसे उस बार का पता लगेगा जिस बार वहाँ पर पधारना हुआ है। उदाहरणार्थ जानना चाहिये कि काशी के पूर्व जहाँ अंक ४ लिखा है वहाँ अर्थ यह है कि चौथी बार काशी में पधारना हुआ। परन्तु जिस अंक के पूर्व ऐसा ४ चिन्ह दिया गया है उससे समझना चाहिये कि इसके पश्चात् फिर उस स्थान में पधारने की नौबत नहीं आई। जैसा कि ४ ७ काशी से यह जानना चाहिये कि काशी में सातवीं बार पधारने के पश्चात् पुन: काशी में महाराज जी का आगमन नहीं हुआ।

२—प्रत्येक स्थान में पधारने व वहाँ से प्रस्थान करने के समय को विक्रमी संवत् के अनुसार दिया गया है। जिस संवत् के मास व तिथि का ठीक २ पता लगा है उसको कु० (कृष्णा) ग्रु० (ग्रुल्का) के साथ लिखा गया है। परन्तु ज्ञात रहे कि कभी २ कोई तिथि घट वढ़ जाया करती है। ऐसी दशा में एक दिन का हैरफेर हो सकता है।

३—प्रथम समय जो टंकरा के सम्मुख लिखा गया है वह वास्तव में उनके जन्म का समय है। और अन्तिम समय जो अन्त में अजमेर के साथ अंकित है वह स्वर्ग लोक सिधारने की तिथि है।

४—स्थानों का उल्लेख जिस ढंग पर नीचे किया गया है उन पर दृष्टि डालने से पता लगेगा कि कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ की दशा यह है कि जिस तिथि को कहीं से प्रस्थान किया उसी तिथि अथवा उसके बाद दूसरी तिथि को अगले स्थान पर श्री महाराज जी का पहुँचना हुआ है। हाँ, अनेक स्थलों में ऐसी बात नहीं। कारण यह कि बहुतेरे दो स्थलों के बीच में जहां जहाँ पर श्री महाराज जी का पधारना हुआ है उनके विषय में कुछ पता नहीं। उदाहरणार्थं जानना चाहिये कि संवत् १६२७ वि० में महाराज जी ने जब काशी छोड़ा तो सोरों में उनके पहुँचने का पता चलता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काशी से सोरों पहुँचने के लिये रेल द्वारा जो सुगमता अब (सन् १६४३ ई० में) है वह सुगमता सं० १६२७ वि० (सन् १८७० ई०) में पूर्ण रूप में न श्री। दोनों स्थानों के बीच में ३०० मील से भी अधिक की दूरी है।

५—अनेक स्थानों के नाम जो जीवन चरित्रों में अशुद्ध छपे हुये हैं उनका ठीक नाम काफी खोज के पश्चात् दिया गया है और ऐसी वात को स्पष्ट भी कर दिया गया है।

६-अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखने वाले समयों को काफी उद्योग के पश्चात् यथा संभव ठीक लिखा गया है।

७—जिन स्थानों का नाम कोष्ठ में दिया गया है। वहाँ पर जाने आने व ठहरने आदि का सम्बन्ध उनके पूर्व वाले स्थानों के साथ ही सम्मिलित सम-झना चाहिये। जैसे फर्खाबाद के साथ दो स्थलों पर फतेहगढ़ लिखा गया है। निदान दो स्थानों को एक ही साथ समझना चाहिये।

द—जिन दो स्थानों के नामों के बीच में विन्दियाँ दी गई हैं उन स्थलों पर समझना चाहिये कि उन दोनों स्थानों के नामों के बीच में एक या अनेक पदारोपित स्थानों के नाम ऐसे हैं जिन से हम वंचित हैं।

हमारे पाठकों का पदारोपित स्थानों के नामों के विषय में थोड़ा सा साव-

(१) अनेक नाम ऐसे हैं कि कई ढंगों से बोले अथवा लिखे जाते हैं। जैसे:—(झीलम, झेलम) (रिवाड़ी, रेवाड़ी) (देहली, दिल्ली) (कृष्णगढ़, किशनगढ़, किशुनगढ़)।

- (२) कुछ नामों में व और व का भेद होता है जैसे:— (वृन्दाबन, वृन्दा-वन)।
- (३) कुछ स्थानों के नाम दो या अधिक हैं जैसे:—(प्रयाग, इलाहावाद) (काशी, बनारस) (चुनार, चाण्डालगढ़, पत्थरगढ़)।

#### पदारोपित स्थानों की तालिका

| 14111              | THE CHIEF OF MILE   |               |
|--------------------|---------------------|---------------|
| स्थान              | आगमन                | प्रस्थान      |
| टंकारा             | 9559                | F03P          |
|                    |                     |               |
| सायला              | 9803                | १६०३ श्रावण   |
| को ठागांगढ़        | १६०३ श्रावण         | १६०३ आश्विन   |
|                    |                     |               |
| सिद्धपूर           | १६०३ आश्विन         | १९०३ कार्तिक  |
| ******             |                     |               |
| १. अहमदावाद        | <b>१६०३ कार्तिक</b> | १६०३ कार्तिक  |
| १. बड़ौदा          | F03P                | 8039          |
| १. चार्णेद-कर्णाली | 8039                | 8039          |
| व्यास आश्रम        | 8039                | 9६०५          |
| सिनोर🂢             | 98०५                | 980६          |
| २. चाणेद-कर्णांली  | १६०६                | 9800          |
| •••••              |                     |               |
| २. अहमदाबाद        | 9809                | 9805          |
|                    |                     |               |
| १. आबू             | 3039                | 9899          |
|                    |                     |               |
| १. हरिद्वार        | ११११ का अंत         | १६१२ का आरम्भ |
| १. हृषीकेश         | 9897                | १६१२          |
|                    |                     |               |
| १. देहरादून        | 9897                | 989२          |
| टिहरी              | १६१२ वैशाख          | १६१२ वैशाख    |
| १. श्री नगर+       | १११२ वैशाख          | १९१२ वैशाख    |
|                    |                     |               |

<sup>₩</sup>इसका नाम छिनौर, छिनूर या चित्तौड़ कदापि ठीक नहीं—लेखक ।

|                    | आगमन                | प्रस्थान             |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| स्यान              | १६१२ ज्येष्ठ        | १६१२ ज्येष्ठ         |
| <b>रुद्रप्रयाग</b> |                     |                      |
| अगस्तमुनि की       | १११२ ज्येष्ठ        | १६१२ ज्येष्ठ         |
| समाधि              | १९१२ आषाढ           | <b>१६</b> १२ भादों   |
| शिवपुरी            | १९१२ भादों          | २६१२ भादों           |
| २, श्रीनगर         | १९१२ भादों          | १९१२ भादों           |
| १. गुप्त काशी      | १९१२ भादों          | १६१२ भादों           |
| गौरी कुण्ड         | १९१२ आध्विन         | १९१२ आश्विन          |
| भीमगुफा            |                     | १६१२ आश्विन          |
| त्रियुगीनारायण     | १६१२ आधिवन          | १६१२ आश्विन          |
| × ३. श्रीनगर       | १११२ आश्विन         | १९१२ आश्विन          |
| 'तुंगनाथ           | १६१२ आश्विन         | १९१२ आध्विन          |
| १. ऊखीमठ           | <b>१६</b> १२ आश्विन | १९१२ आधिवन           |
| × २. गुप्त काशी    | १९१२ आधिवन          | १९१२ आधिवन           |
| 🗙 २. ऊखी मठ        | १६१२ आश्विन         |                      |
| ं जोशी मठ          | १६१२ कार्तिक        | <b>१६</b> १२ कार्तिक |
| १. बद्रीनाथ        | १६१२ कार्तिक        | १६१२ कार्तिक         |
| अलखन्दा का स्रोत   | १६१२ कार्तिक        | १६१२ कार्तिक         |
| बसुधारा            | १९१२ कार्तिक        | १९१२ कार्तिक         |
| माना के निकट       | १६१२ कार्तिक        | १६१२ कार्तिक         |
| 🗙 २. बद्रीनाय      | १९१२ कार्तिक        | १९१२ कार्तिक         |
| चिलिकया घाटी       | १९१२ अगहन           | १६१२ अगहन            |
| रामपुर+            | १९१२ अगहन           | १९१२ अगहन            |
| काशीपुर            | १६१२ अगहन           | १६१२ फाल्गुन         |
| (द्रोण सागर)       |                     |                      |
|                    |                     |                      |
| १. मुरादावाद       | १६१२ फाल्गुन        | १९१२ फाल्गुन         |
| सम्भल              | १६१२ फाल्गुन        | १६१२ फाल्गुन         |
| १. गढ़मुक्तेश्वर   | १९१२ फाल्गुन        | १६१२ फाल्गुन         |
| *****              |                     |                      |

<sup>+</sup>इस सूची में गढ़वाल (संयुक्त प्रान्त) के श्रीनगर से अभिप्राय है—
लेखक।

| स्थान                   | आगमन ं            | प्रस्थान       |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| १. फरुखावाद             | १६१२ चैत कृ०      | १६१२ चैतकु०    |
| १. श्रृंगीरामपुर        | १६१२ चैंत कु०     | १६१२ चैत कृ०   |
|                         |                   |                |
| १. कानपुर               | १६१३ चैत गु०      | १६१३ चैत गु॰   |
|                         | (014 411 8        |                |
|                         |                   |                |
| १. प्रयाग               | १६१३ श्रावण       | ६१३ श्रावण     |
| १. मिर्जापुर            | १९१३ भादों        | १९१३ भादों     |
| विन्ध्याचल              | १९१३ भादों        | १६१३ भादों     |
| q. का्शी <sup>२४,</sup> | १६१३ आरम्भ आश्विन |                |
| चण्डालगढ़ 🕂 🗇           | १६१३ आधिवन गु० २, | १६१३ चत        |
|                         |                   |                |
| नर्मदा का स्रोत         | १६१४ ज्येष्ठ      | १९१६           |
|                         |                   |                |
| १. हाथरस                | १ १७ कार्तिक      | १६१७ कार्तिक   |
| १. मुरसान               | १६१७ कार्तिक      | १११७ कार्तिक   |
|                         | 9890 .,           | १६२० वैशाख     |
| २. मथुरा                | १९२० वैशाख        | १६२१ आश्विन    |
| , १. आगरा               |                   | ११२१ कार्तिक   |
| धोलपुर '                | १६२१ कार्तिक      |                |
| १. ग्वालियर             | n h               | n n            |
| (लक्कर)                 |                   |                |
| ******                  |                   |                |
|                         |                   | n n            |
| २. आवू                  | n n               |                |
|                         |                   |                |
| ×२. ग्वालियर            | "माघ कु० १२       | १६२२ वैशाख गु० |
|                         |                   | १२ या १३       |
| करोली                   | १६२२ ज्येष्ठ      | ११२२ आश्विन    |
| खुशहालगढ़ 🕂             | ,, ंकार्तिक       | " कार्तिक      |
|                         |                   | " चैत्र कु०    |
| १. जयपुर                | n n               | 11 4.1 81      |

| Digitized by Arya S | Samaj Fo     | oundation Che<br>गमन | nnai and eGa | प्रस्थान               |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| स्थान               |              | ਜੈਕ ਲਹ               |              | ,, ,,                  |
| १. बगर              |              |                      |              |                        |
| १. दूद              |              | , ,,                 |              | ""<br>"चैत्र शु०       |
| कुष्णगढ्            |              | " "                  |              | ,, पत्र शुरु<br>१९२३ : |
| १. अजमेर            |              | ३ चैत्र शु०          | n            |                        |
| १. पुष्कर           | The state of | .२३ ,,               |              | ज्येस्ठ अ०             |
| २. अजमेर            |              | ;, ज्येष्ठ अ०        |              | 11 11                  |
| 🗙 २. कृष्णगढ़       |              | ,, ,,                |              | n n                    |
| × २. दूद            |              | n n                  | _\           | 11 11                  |
| × २. वगरू           | १६२          | ३ ज्येष्ठ (अधि       | क) १६२३      | ज्येष्ठ अधिक           |
| २. जयपुर            | "            | 11                   | "            | आश्विन                 |
| २. आगरा             | "            | कार्तिक कु०          | ,,,          | अगहन                   |
| २. मथुरा            | "            | आगहन                 | 11           | "                      |
| १. मेरठ             | "            | ,,                   | ,,           | फाल्गुन                |
| २. हरिद्वार         | "            | फाल्गुन शु०          | १ १६२४       | वैशाख                  |
| २. हृषीकेश          | 183          | ४ वैशाख              | ,,           | "                      |
| ३. हरिद्वार         | "            | n                    | "            | "                      |
| कनखल                | ,,,          | n                    | "            | 11                     |
| लंबेरा              | 11           | "                    | "            | "                      |
| <b>गुकताल</b>       | n            | ŋ                    | "            | n                      |
| मीरापुर             | 11           | "                    | "            | 11                     |
| मुहम्मदपुर          | ñ            | "                    | n            | "                      |
| परीक्षितगढ़         | "            | n                    | "            | "                      |
| २. गढ़मुक्तेश्वर    | 27           | "                    | "            | 11                     |
| १. चासी             | 11           | ;,                   | ,,           | 77                     |
| १. कर्णवास          | n            | n                    | ,,           | ıi.                    |
| १. रामघाट           | "            | "                    | "            | 11                     |
| ******              |              |                      |              |                        |

<sup>※</sup>यह रामपुर वास्तव में काशीपूर के निकट उत्तर की ओर लगभग डेढ़ मील पर है—लेखक।'

<sup>+</sup> चुनार को चण्डालगढ़ लिखा गया है - लेखक।

888

|   | Digitized         | by Arya Samaj Foundation Chen | nai and eGangotri |
|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | स्थान             | आगमन                          | प्रस्थान          |
|   | १. सोरों          | ,, ज्येष्ठ                    | ,, ज्येष्ठ        |
|   | पटियाली           | n n                           | 11 11             |
|   | १. कम्पिल         | n i                           | n n               |
|   | १. कायमगंज        | n n                           | n n               |
|   | शमसावाद           | n n                           | 11                |
|   | २. फस्खावाद       | n n                           | in n              |
|   |                   |                               |                   |
|   | १. अनूपशहर        | १९२४ ज्येष्ठ                  | १६२४ ज्येष्ठ      |
| × | ३. गढ़मुक्ते श्वर | n n                           | ,, आषाढ़ आरंभ     |
|   | (की ओर)           |                               |                   |
|   | २. अनूपशहर        | ,, आषाढ़                      | ,, आषाढ़          |
|   | २. चासी           | n n                           | n = n             |
|   | १. ताहिरपुर       | 11 11                         | 11 11             |
|   | २. कर्णवास        | n n                           | ii 11             |
|   | २. रामघाट         | " " शु० ४                     | ,, गु             |
|   | ३. कर्णवास        | ii n                          | ;, भादो           |
|   | ३. रामघाट         | ,, भादों                      | ""<br>", आधिवन    |
|   | ४. कर्णवास        | 11 11<br><del></del>          | क्राविक           |
|   | अहार              | ,, कार्तिक                    |                   |
|   | ३. चासी           | 11 11                         | 11 11             |
| × | २. ताहिरपुर       | n n                           | )) ))<br>=== ==== |
|   | ३. अनूपशहर        | n n                           | ,, ,, का अन्त     |
|   | ५. कर्णवास        | ,, ,, का अन्त                 | ,, अगहन           |
|   | ४. रामघाट         | ,, अगहन                       | 11 11             |
|   | १. अतरौली         | n n                           | 11 11             |
|   | ५. रामघाट         | 11 11                         | 11 11             |
|   | वेलोन             | n n                           | 11 11             |
|   | ६. कर्णवास        | n n                           | ,, फाल्गुन कु॰    |
|   | ४. अनूपशहर        | ,, फाल्गुन कु०                | " " Ao            |
|   | ६. रामघाट         | ग ग शु०                       | n n               |
|   | कछिलाघाट          | 11 11 11                      | ,, चैत गु॰        |

च्यालियर─आवू ─ग्वालियर─इन तीनों स्थानों पर आगमन
 व प्रस्थान का समय जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है उस से मुझे सन्तोष

नहीं — लेखक । + इसका नाम अजकल (सन् १९४७ ई० में) गंगापुर है — लेखक

**্ধ** হ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

| Digitized by Arya     | Samaj Foundation Chennal and           |           |            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|
| स्थान                 | आगमन                                   | प्रस्थान  |            |
| गढ़ियाघाट             | १६२५ चैत्र ,,                          | १६२५ च    |            |
| २. सोरों              | 11 11 11                               | ्र, वैशार | a e        |
| (अम्बागढ़)            |                                        |           |            |
| ७. कर्णबास            | १६२५ ज्येष्ठ कृ॰                       | १६२५ व    | गतिक       |
| ३ सोरों               | कार्तिक .                              | ,,        |            |
| (अम्बागढ़)            |                                        |           |            |
| स्रावल                | ,, कार्तिक                             | .,        | "          |
| <b>महबाजपुर</b>       | n n                                    | " "       | 17         |
| कादिरगंज              | n n                                    | 11        | "          |
| १. नरदौली             | ப பட்ட                                 | 17        | 17         |
| ककोड़ा                | ,, ,, भु० १३                           | ,, आ      | गहन कु० १० |
| २. नरदौली             | ,, अगहन कु० १०                         | 11        | ,, ११      |
| +२. कायमगंज           | 39 11 11 18                            | 77        | ,, गु०     |
| +२. कम्पिल            | ,, ,, गु॰                              | "         | पोष        |
| <b>शुकरुल्लापुर</b> ं | " पौष                                  | n .       | "          |
| ३. फरुखावाद           | n n                                    | १६२६      | ज्येष्ठ    |
| +२. श्रृंगीरामपुर     | १६६६ ध्येष्ठ                           | 17        | "          |
| जलालाबाद              | . 11 .11                               | "         | "          |
| कन्नीज                | ,, आंषाढ़                              | "         | आषाढ़      |
| विटठूर                | n n                                    | ,,        |            |
| मदारपुर               | n n:                                   | "         | "          |
| २. कानपुर             | , , ,                                  | ,, 8      | गाध्विन    |
| शिवराजपुर             | ,, आधिवन                               | "         | "          |
| गाजीपुर               | 11 " " " " " " " " " " " " " " " " " " | "         | ;          |
| २. प्रयाग             | १६२६ बाध्विन १६                        | १६ आश्विन |            |
| *******               |                                        |           |            |
| रामनगर                | n n                                    | , कार्तिक |            |
| २. काशी               | " कार्तिक ,                            | 2777      |            |

्रिसरावल के बदले सरदोल शब्द ठीक नहीं —लेखक ।

| स्थान         | आगमन               | प्रस्थान      |
|---------------|--------------------|---------------|
| २. मिर्जापुर  | ,, अगहन            | ,, माघ        |
| ३. प्रयाग     | " माघ शु० ५        | ,, फाल्गुन    |
| ३. मिर्जापुर  | ,, फाल्युन         | १६२७ चैत      |
| काशी          | १६२७ चैत           | ,, ज्येष्ठ    |
|               |                    |               |
| ४. सोरों      | ,, ज्येष्ठ         | 17 17         |
| १. कासगंज     | 11 11              | ,, आश्विन     |
| विलराम        | ,, आश्विन          | 11 11         |
| चकेरी के निकट | n n                | 11 11         |
| हरनोट         | 11 11              | 11 11         |
| ७. रामघाट     | 77                 | 11 17         |
| ५. अनूपशहर    | ,, ,,              | ,, कार्तिक    |
| ं द. रामधाट   | " कार्तिक पूर्णिमा | ,, अगहन       |
| ×४. चासी      | ,, अगहन            | 11 11         |
| ६. रामघाट     | 11 11              | " "           |
| १. छलेसर      | ,, " कु०४ या       | ४,, पीष कु० १ |
| २. अतरौली     | ,, पोष             | ,, पौष        |
| <b>बिजोली</b> | ,, पौष             | ,, पीष        |
| × ५. सोरों    | ,, पोष             | " चैत कु०     |
| २. कासगंज     | ,, चैत             | १६२८ चैत गु०  |
|               |                    |               |
| ८१०. रामघाट १ | १२८ ज्येष्ठ        | ,, आषाढ़      |
| द. कर्णवास    | १६२८ भादों अ०      | १६२८ भादों अ० |
| ×६. अनूपशहर   | १६२८ भादों अ० शु.  | १४,, कार्तिक  |
| ह. कर्णवास    | " कार्तिक          | ,, अगहन       |
|               |                    |               |
| ४. फरुखावाद   | ,, अगहत            | ,, माघ        |
|               |                    |               |
| ८. प्रयाग     | ,, माघ             | ,, माघ        |
| ४. मिर्जापुर  | गान                | " माघ         |
|               | retaria            | १६२६ चैत शु॰  |
| ४. काशी       |                    | केवारत        |
| मुगलसराय      | १६२६ चैत० गु०      | ,, पसाज       |

```
प्रस्थान
                         आगमन
      स्थान
                                             भादों कु०
                         वैशाख
                                         ,,
    १. ड्रमराँव
                     ,,
                                             भादों गु० ३ या ४
                         भादों कृ ६
                                         "
    १. मारा
                     "
                         भादों शु ३ या ४
                                             आश्विन कु १५
                                        "
    9. पटना
                     "
                                             कार्तिक कु० २
                         आश्विन शु० १
                                         "
      मुगेर
                     "
                                            पौष कु० १
                         कार्तिक कु० ४
                     "
१. भागलपुर
                         पौष कृ. १ या २ १६३० चैत शु० ४
      कलकत्ता
                                            चंत शु०
                         चैत श्०४
                 0539
      हुगली
                                            वैशाख
                         चैत श्०
      वर्दवान
                                        "
                     "
                                            ज्येष्ठ कु० ५
                         वैशाख कु० ५
  × २. भागलपुर
                     11
                                           ज्येष्ठ कु०
                         ज्येष्ठ कु० ६
  × २. पटना
                                            आषाढ़ कु० १५
                         ज्येष्ठ १४
      छपरा
                                        27
                                            श्रावण शु० २
                         आषाढ़ कु० १
  X २. आरा
                                        77
                                            श्रावण गु० १५
                         श्रावण गु० २
  ×२. ड्मरांव
                                        "
                                            कार्तिक कु०
                         श्रावण गु० १५ ,,
      ५. मिर्जापुर
                     "
                                            कार्तिक कु०
                         कार्तिक कु०
      थ्. प्रयाग
                  १६३० कार्तिक कु. १४ १६३० अगहन कु०
    ३. कानपुर
                                          अगहन कु० १४
    १. लखनक
                         अगहन कु०
                                        22
                                        ,, अगहन कु० १५
   ४. कानपुर
                     ,, अगहन कु० १५
                                        " अगहन पौष कु०
    ५. फखाबाद
                       अगहन शु० १
                    "
🗙 ३. कासगंज
                       पोष कु० ६
                                           पौष
                    "
                                        27
                                           पौष कु० १५
🗙 ३. अतरौली
                       पौष कु० १५
                                       77
                    "
    २. छलेसर
                        पोष भु० १
                                          पौष मु० ७
                    "
                                       22
    १. अलीगढ़
                        पौष शु० ७
                                           माघ शु० ५
                                      77
× २. हायरस
                        माघ शु० ५
                                          माघ शु०
                    27
                                      "
   ३. मथुरा
                        माघ शु०
                                          फाल्गुन शु० ११
                    "
      वृन्दावन
                       फाल्गुन शु० ११,,
                                           चैत कु० ११
                    "
🗙 ४. मथुरा
                       चैत कु० ११ 9६३9 चैत शु० २
   २. मुरसान
                १६३१ चैत शु० २
                                          ज्येष्ठ
                                     "
   ६. प्रयाग
                      ज्येष्ठ
                                         ज्येष्ठ
                                     27
   ५. काशी
                                         आषाढ़ (अधिक)
                      ज्येष्ठ
```

|   | स्थान             |         | <b>गमन</b>     |           | त्थान              |
|---|-------------------|---------|----------------|-----------|--------------------|
| , | ७. प्रयाग         | ,, आष   | ाढ़ स ० कु ० र | २,, आश्वि | न                  |
|   | जवलपुर            |         |                | ,, आधिव   |                    |
|   | The second second | ,, आ    | ध्वन शु०       | ,, आश्विन | ा शु०              |
|   | (पंचवटी)          |         |                |           |                    |
|   | १. वम्बई          | ,, का   | तंक कु० १      | ,, अगहन   | कु० प              |
|   | १. सूरत           | ,, अगह  | न् कृ० =       | ,, अगहन   |                    |
|   | १. भड़ौंच         | ,, अगह  | न              | ,, अगहन   |                    |
|   | ३. अहमदाबाद       | ,, अगह  | न गु० ३        | ,, पौष कु | X                  |
|   | (निम्रादद)×       |         |                |           |                    |
|   | राजकोट            | 9839    | पौष कृ० प      | 9839      | पौष शु० १२         |
|   | वडोयान            | ,, ,    | गैष शु० १      | ₹ 11      | पौष शु० १४         |
|   | ४. अहमदाबाद       | ,, पं   | ष शु० १४       | n         | माघ कृ० न          |
|   | २. बम्बई          |         | ाघ कृ० प       |           | आषाढ़ कृ०          |
|   | १. पूना           | १६३२ अ  | ाषाढ़ कृ०      | 11        | आश्विन             |
|   | सतारा             | ,, अ    | ाश्विन         | "         | कार्तिक            |
|   | २. पूना ,         | ,, क    | ातिक कृ        | ., 3      | कार्तिक कृ०        |
|   | ३. वम्बई          | ,, क    | ातक कृ         | 11        | पौष                |
| × | २. वड़ौदा         | ,, पौ   | व              | 11        | फाल्गुन            |
| X | ५. अहमदावाद       | ,, फार  | ल्युन          | 11        | फाल्गुन            |
|   | २. भड़ींच         |         | ल्गुन          | 11        | फाल्गुन            |
|   | २. सूरत           | "       | Peter          | "         | n                  |
|   | वलसार             | "       | "              | 71        | "                  |
|   | बसीन रोड          | 77      | 17             | "         | ,,<br>वैशाख        |
|   | ४. वम्बई          | "       | 11             | १६३३      | वैशाख शु ७         |
|   | १. इन्दौर         | ६३३ वैष | गाख            | "         | વશાલ શુ હ          |
|   | •••••             |         |                |           | ज्येष्ठ शु० १      |
|   | ६. फरुखाबाद       | ,, ज्य  | ष्ठ कु० १      | 11        |                    |
|   |                   | :चीर    | ४ ० ए र        | 11        | भादों कु० १० या ११ |
|   | ६. काशी           | 11 24   |                |           | भादों कु० १४       |
|   | जौनपुर            | ,, भा   | 41 813 (1      |           | ता नहीं लगा। संभवत |
| - | N. C.             |         | किसी स         | यान का ५  | 141 461 441 1 444  |

्रिनिम्राद नाम के किसी स्थान का पत निष्ट्रियाद के बदले में यह नाम लिखा गया है—लेखक।

|                   | 386              |                          |
|-------------------|------------------|--------------------------|
| Digitized by Arya | Samaj Foundation | on Chennai and eGangotri |

| स्थान         | आगमन              | प्रस्थान                         |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| अयोध्या       | ,, भादों कु० १४ " | आश्विन गु० ६                     |
|               | ,, आश्विन णु० € " | कार्तिक गु० १५                   |
| २. लखनऊ       | C 0V              | अगहन कु० ५                       |
| १. शाहजहांपु  |                   | अगहन शु०                         |
| १. बरेली      | ,, अगहन कु० र ग   | १६३३ अगहन                        |
| २. मुरादाबाद  | १६३३ अगहन गु०     | " पौष कु० १                      |
| २. बरेली      | ,, अगहन शु॰       | ,, पौष कु० १                     |
| राजघाट        | ,, पीष कृ० १      | " पौष कु० ३                      |
| × 90. कर्णवास | "पौष कु॰ १        | तीय क                            |
| ३. छलेसर      | ,, पौष कु॰ ३      | -l- = -                          |
| २. अलीगढ़     | "पौष कु०          |                                  |
| १. दिल्ली     | ,, पौष कु०        | ,, माघ शु० २                     |
| २. मेरठ       | ,, माघ शु॰ २      | " फाल्गुन शु॰ २                  |
| १. सहारनपुर   | " फाल्गुन शु० २   | " चैत कु० १२                     |
| २. शाहजहांपुर | " चैत कु० १४      | " चैत कु० १५                     |
| चांदापुर      | " कु० १५          | १९३४ चैत गु॰ प                   |
|               | १९३४ चैत शु॰ प    | " चैत शु॰ ६                      |
| ३. शाहजहाँपुर |                   | " वैशाख कु० २                    |
| २. सहारनपुर   |                   |                                  |
| १. लुधियाना   | ,, वैशाख कु० २    |                                  |
| १. लाहौर      | " वैशाख मु॰ ६     |                                  |
| १. अमृतसर     | ,, आपाढ़ कु॰ ६    | ,, श्रावण गु० ६                  |
| गुरुदासपुर    | " श्रावण शु० ६    | "भादों कृ० २                     |
| २. अमृतसर     | " भादों कु० २     | " भादों गु० ७                    |
| १. जालंधर     | " भादों भु० ७     | ,, भादों गु० ११                  |
| २. लाहौर      | ,, आश्विन गु० ११  | ,, कार्तिक कु० ४                 |
| फीरो नपुर     | " कार्तिक कु० ४   | " कार्तिक कु० १४                 |
| ३. लाहीर      | " कार्तिक कु० १५  | ,, कार्तिक ग्रु० २               |
| रावलिपण्डी    |                   |                                  |
| झेलम          |                   | ,, पाष कु० ७<br>१६३४ पौष ग्रु० ६ |
|               | १६३४ पौप कु० द    |                                  |
| गुजरात        | ,, पौष शु० ६      | " माघ कु० १५                     |

्र्संभवतः चैत णु० १२ या १३ को पहुंचे होंगे क्योंकि शाहजहाँपुर से मुरादाबाद तक रेल मार्ग (उस समय)था। मुरादाबाद से सहारनपुर लगभग १२० मील दूर है। लेखक।

| स्थान आगमन                     | प्रस्थान           |
|--------------------------------|--------------------|
| वजीरावाद "माघ कु० १५           | " माघ गु० ५        |
| गुजराँवाला " माघ शु० ५         | " फाल्गुन कु० १४   |
| ४. लाहीर ,, फाल्गुन कु० १४     | ,, फाल्गृन शु० द   |
| मुल्तान "फालगृन शु० ८          | १६३५ चैत गु० १४    |
| × ५. लाहीर १६३५ चैत शु० १५     | ,, वैशाख शु० १४    |
| × ३. अमृतसर " वैशाख शु॰ १४     | ,, आवाढ़ शु० १२    |
| ×२. जालंधर "आषाढ़ शु० १२ या    | १३ ,, आपाढ़ शु० १४ |
| Х २. लुधियाना " आषाढ़ शु० १४   | ,, श्रावण कु०      |
| अम्बाला ,, श्रावण कृ.          | " श्रावण कृ०       |
| १. रुडकी "श्रावण कृ. ११        | ,, भादों कु, द     |
| ३. अलीगढ़ ,, भादों कृ. ६       | " भादों कु. १३     |
| ३. मेरठ ,, भादों कृ, १३        | ,, आश्विन शु. प    |
| २. दिल्ली " आश्विन शु. ५०००    | ,, कार्तिक शु. १२  |
| ३. अजमेर ,, कार्तिक शु, १३     | ,, कार्तिक शु. १३  |
| × २, पुष्कर ,, कार्तिक शु. १३  | ,, अगहन कृ. ४      |
| ४. अजमेर ,, अगहन कृ. ४         | ,, अगहन शु. प      |
| १. मसूदा ,, अगहन शु. द         | " पौप कृ. १        |
| १. नसीरावाद छावनी ,, पौष कृ. १ | "पोष कृ. ५         |
| ३. जयपुर १९३५ पौष कृ० ६        | १९३५ पीप गु॰ १     |
| रिवाड़ी " पौष शु॰ २            | " माघ कृ० १        |
| 🗙 ३. दिल्ली "माघ कृ० १         | "माघकृ ६           |
| ४. मेरठ ,, माघ कृ० ६           | ,, माघ गु०         |
|                                | " माघ शु० १५       |
| 🗴 २. रुड़की ,, माघ गु० १४      | ,, फाल्गुन गु० १४  |
|                                | , फाल्गुन शु० ६    |
| 🗙 ४. हरिद्वार ,, फाल्गुन शु॰ ६ | ११३६ वैशाख कृ० म   |

जीवन चरित्रों से आश्विन शुल्क १३ (६ अक्टूबर सन् १८७८ ई.) को दिल्ली में पहुंचने का पता चलता है किन्तु श्रीश्यामजी कृष्ण वर्मा जी के नाम के एक अप्रकाशित पत्र से (लिखित ७ अक्टूबर सन् १८७८ ई.) पता चलता है कि वह ३ अक्टूबर सन् १८७८ ई. अर्थात् आश्विन शु. ८ को दिल्ली में पहुंचे थे। लेखक।

|                 | आगमन प्रस्थान                  |              |
|-----------------|--------------------------------|--------------|
| स्थान           | केलाम के० ५ १६३६ ,, वैणाख ए    | 3 0]         |
| २. देहरादून     | वृह्द् वशाल न                  |              |
| ४. सहारनपुर     | dalla ?                        |              |
| ५. मेरठ         | वशाव गुर्गा                    |              |
| 🗙 ४. अलीगढ़     | प्रयुक्त बीच (                 |              |
| × ४. छलेसर      | ग ज्यष्ठ शु. ७                 |              |
| × ३. मुरादाबाद  | " आषाढ़ शु. १५ " श्रावण श्     |              |
| बदायू           | " श्रावण शु० १३ " भादों कृ     |              |
| × ३. बरेली      | " भादों कृ. १२ " आश्विन        |              |
| × ४. शाहजहांपुर | " आश्विन कृ. ४ " आश्विन        |              |
| ३. लखनक         | " आश्विन शु. २ " आश्विन        | शु. ६        |
|                 | '' आश्विन शु. ६ '' आश्विन      | शु. ८        |
| ५. कानपुर       | " आश्विन शु. १० " आश्विन (     | अ०)कृ० प     |
| ७. फरुखाबाद     |                                |              |
| (फतेहगढ़)       | " आश्विन (अ.) कृ. " आश्विन     | (अ,)शु. २    |
| ६. कानपुर       | " आश्विन (अ.)शु. २ " आश्विन    | । (अ.)शु. ६  |
| 🗙 ८. प्रयाग     |                                | न(अ.)शु.१४   |
| × ६. मिर्जापुर  | " आश्विन (अ.) शु. १५ " कार्तिक |              |
| दानापुर         |                                | <b>क. 99</b> |
| 🗙 ७. काशी       |                                |              |
| × ४. लखनऊ       | 1640 4410 % 11                 |              |
| × ७. कानपुर     | पशाब शुः । ७                   |              |
| × द. फरुखावाद   | " वैशाख शु. ११ " आषाढ़ व       | ų. T         |
| (फतेहगढ़)       |                                |              |
| मैनपुरी         | " आषाढ़ कृ. ६ " आषाढ़ कृ       |              |
| भारील           | " आषाढ़ कृ. १४ " आषाढ़ कृ      | ० १५         |
| ६. मेरठ         | " आषाढ़ शु. १ " भादों शु.      | 97           |
| मुजफ्फरनग       | ार " भादों शु. १२ " आश्विन     | कृ. १३       |
| ७. मेरठ         | " आश्विन कु० १३ " आश्विन       | शु           |
| 🗙 ५. सहारनपुर   | " आश्वित शु. " आश्वित          |              |
| + ३. देहरादून   | " आश्विन शु. ४ " अगहन कृ       | . ४ या ५     |
| 🗙 द. मेरठ       | " अगहन कृ. ५ " अगहन            |              |
| 🗙 ३. आगरा       | " अगहन कृ. १० या ११ " फाल्गुन  |              |

|                     | 388                           |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                     | /a Samaj Foundation (<br>आगमन | Chennai and eGangotri<br>प्रस्थान |
| स्थान               |                               |                                   |
| भरतपुर "            | फाल्गुन शु. १०                | १६३८ चैत कृ० ५                    |
| 🗙 ४. जयपुर १६३०     |                               | " वैशाख शु. ६                     |
| ५. अजमेर "          | वेशाख शु. ७                   | ,, आषाढ़ कृ. १२                   |
| 🗙 नसीरावाद "        | आपाढ़ कृ. १२                  | " आषाढ़ कृ. १२                    |
| छावनी               |                               |                                   |
| २. मसूदा "          | आषाढ़ कृ. १२                  | " भादों कृ. ६                     |
| १. व्यावर "         | भादों कृ. ६                   | " भादों कृ. ६                     |
| १. हरिपुर स्टेशन"   | भादों शु. १०                  | " भादों शु. १०                    |
| रायपुर "            | भादों कृ १०                   | " भादों शु. १५                    |
| 💢 २. हरिपुर स्टेशन" | भादों शु. १५                  | " भादों शु. १५                    |
| ्र २ व्यावर "       | भादों शु. १५                  | " आश्विन कृ. १३                   |
| 🌣 ३. मसूदा "        | आश्विन कृ० १३                 | " आश्विन शु. १४                   |
| हुरड़ा "            | आश्विन शु. १४                 | " आधिवन शु. १५                    |
| १. रुपाहेली         | १६३८ आश्विन शु                | १५ १६३ = कार्तिक कृ १             |
| रायना -             | " कार्तिक कु.                 |                                   |
| वनेड़ा              |                               | ३ " " गु४                         |
| भीलवाड़ा            |                               | ४ '' " ब्रि                       |
| सोनियाना            | ,, गु.                        |                                   |
| १. चित्तौड़         | ,, ,, शु.                     |                                   |
| २. इन्दीर           | ,, पोष कृ.                    |                                   |
| 🗙 ५. बम्बई          | ,, ,, शु.                     | ६ 🗘 १६३६ आषढ् मु. न               |
| खण्डवा              | १६३६ आषाढ़ शु                 |                                   |
| 🗙 ३. इन्दौर         | ,, श्रावण कृ                  |                                   |
| रतलाम               | ,, ,, कृ                      | . ५ ,, ,, कृ. ५                   |
| जावरा               |                               | ५ " मु.६                          |
| २. चित्तीड़         | ,, ,, गु.                     | १० ,, ,, अ० कृ. ११                |
|                     | X 310                         | कु०. ११., ,, अ० कु. ११            |
| १. नींवाहेड़ा       |                               |                                   |

+इसके वदले राटेरा नाम ठीक नहीं —लेखक ।

Дजव कि इस तिथि को बम्बई में पहुँचना हुआ और ६ को इन्दौर
छोड़ा था तो बीच में और कहीं पर ठहरना हुआ होगा। लेखक।

| स्थान                | आगमन                | प्रस्थान             |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>उदयपुर</b>        | श्रावण अ० कृ. १३-   | ⊢" फाल्गुन कु ५ या ६ |
| 🗴 २. नींबाहेड़ा      | " फाल्गुन क्र ७     | " কৃ. ৬              |
| 🗙 ३. चित्तौड़        | " " কৃ. ৬           | " ह. १३              |
| 🗙 २. रुपाहेली        | " " कृ. १४          | " कृ. १४             |
| गाहपुरा              | १६३६ फाल्गुन कु. १४ |                      |
| ६. अजमेर             | १६४० ज्येष्ठ कृ. ६  | " " কৃ. ৬            |
| १. पाली              | " " कृ. ७           | " " कृ. ६            |
| १. रोहटऍ             | " " कृ. ६           | " " कृ. १०           |
| नोधपुर               | " " कृ. १०          | " आश्विन गु. १५      |
| × २, रोहट <b>्रॅ</b> | " कार्तिक कृ. १     | " कार्तिक कृ. २      |
| ҳ२. पाली             | " " कृ. २           | " " 要. 失             |
| × २. आवू             | 8. 1                | " " কু. ৭৭           |
| ҳ७. अजमेर            | " " कृ. १२ '        | " ्" कृ. १५          |

#### अनेक जिलों के पदारोपित स्थान

भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य के अनेक जिले ऐसे हैं, जिनके दो या अधिक स्थान श्री स्वामीजी द्वारा गौरवान्वित हुए हैं और उनका उल्लेख पुस्तक के पिछले पृथ्ठों में पृथक्-पृथक् हुआ है - नीचे के लेखा से सुगमता के साथ पता लग सकता है कि बहुतेरे जिलों के कौन कौन स्थान सुशोभित हुए थे:-

#### संयक्तप्रांत

जिला के गौरवान्वित स्थान जिला का नाम अलीगढ़ --अलीगढ़, अतरौली, छलेसर, विजौली, मूरसान, हर-नोट, हाथरस।

एटा कादिरगंज, कासगंज, गढ़ियाघाट, नरदौली, पटियाली, चकेरी के निकट विलराम, शहवाजपुर, सरावल सोरों +।

+ उदयपुर में जब कि इस तिथि को पहुँचना हुआ है तो संभवतः दो दिन पहले चित्तौड़ छोड़ा होगा क्योंकि नींबाहेडा से रेल द्वारा जाना नहीं हुआ था। नींवाहेड़ा और उदयपुर के वीच में काफी दूरी है। लेखक।

ऍइसके बदले रोपट नाम ठीक नहीं—लेखक

+कुछ लोगों का मत है कि एटा के कुसौल देवकली व रूपधनी नाम के दो और स्थान भी सुशोभित हुये थे —लेखक

कानपुर-—कानपुर, विट्ठुर, मदारपुर। वेहरादून—वेहरादून, हृषीकेश।

फल्खावाद - फल्खावाद, फतेहगढ़, कन्तौज, कम्पिल, कायमगंज, जलालाबाद, शमसावाद, शुक्कलापुर, श्रुंगीरामपुर।

फतेहपुर गाजीपुर, शिवराजपुर।

वदायूँ -वदायूँ, ककोड़ा, कछिलाघाट ।

वनारस-काशी, मुगलसराय, रामनगर 🗙 ।

बुलन्दशहर—अनूपशहर, अहार कर्णवास, चासी, ताहिरपुर, राजघाट,

रामघाट ।

मथुरा - मथुरा, वृन्दावन ।

मिर्जापुर-मिर्जापुर, चुनार, विन्ध्याचल ।

मुजफ्फरनगर-मुजफ्फनगर, मीरांपुर, शुकताल ।

मुरादावाद--मुरादाबाद, सम्भल।

मेरठ - मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, परीक्षितगढ़ ।

मैनपुरी-मैनपुरी, भारील।

शाहजहांपुर - शाहजहांपुर, चांदापुर।

सहारनपुर -- सहारनपुर, कनखल, ज्वालापुर, रुड़की, लंडौंरा, हरिद्वार ।

पंजाब प्रांत

गुजराँवाला --गुजराँवाला, वजीरावाद।

विहार प्रांत

आरा-आरा, डुमराँव।

बम्बई प्रांत

सूरत-सूरत, बलसार।

🗙 सन् १६११ ई० से पूर्व यह स्थान जिला बनारस में था-लेखक

# वृक्ष सजीव हैं

ले० स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती पूर्व संसद सदस्य आचार्य — गुरुकुल वेदविद्यालय घरोण्डा (करनाल)

यह नितान्त सत्य है कि वृज्ञ सजीत्र हैं, क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से साधम्यं और वैधम्यं दो विभेदक सिद्धान्त हैं। अर्थात् समान धमं और विरुद्ध धर्म, अब चिन्तनीय यह है कि क्या वृक्ष सजीव के सधर्मी हैं अथवा निर्जीव पाषाण आदि के समान हैं ? यह सर्व प्रसिद्ध है कि सजीव में वाल, युवा और वृद्ध अवस्थाएँ होती हैं। १ -- कीड़ी से हाथी तक मनुष्य पक्षी आदि सभी प्रथम शिशु होते हैं पश्चात् युवा, वृद्ध होकर मर जाते हैं। और पर्वत आदि निर्जीव जड़ में यह तीनों अवस्थाएँ कभी दृष्टिगोचर नहीं होती किन्तु वृक्ष भी बाल, यूवा और वृद्धावस्था से ओतप्रोत हैं। इसको विद्वान् और अविद्वान् सभी स्वीकार करते हैं। किन्तु निर्जीव किसी भी भू-भूधर, जल, अग्नि, वायु आदि में ये अवस्थाएँ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वृक्ष सजीव हैं क्योंकि वृक्षों में सजीवों से समानता और निर्जीवों की विषमता हैं। २—सजीव प्राणी स्वयं जीवित रहते हुए समान जाति को जन्म देते हैं. इसी कारण सभी सजीवों की वृद्धि होती है। वृक्षादि में भी यह धर्म प्रत्यक्ष सिद्ध है कि एक वृक्ष स्वयं जीवित रहते हुए समान जाति की जन्म देने का बीज देते हैं। परन्तु निर्जीव कोई भी रेल, मोटर, वायुयान, पत्थर आदि अपने रहते हुए अपने सदृश्य जाति को जन्म नहीं देते । ३ — सर्व सजीव भोजन से जीवित रहते हैं, एवमेव वृक्षादि भी अपनी जड़ों से मिक्त लेकर जीवित रहते हैं। निर्जीव कोई वस्तु भोजन लेकर स्थिर रहती हो ऐसा नहीं है। ४--सजीव सभी प्राणी कोई वर्ष में एक बार और कोई दो बार समान जाति को जन्म देते हैं, एवं वृक्षादि भी कोई वर्ष में एक बार और कोई दो बार सजातीय बीज उत्पन्न करते हैं, किन्तू जड़ जगत् की कोई वस्तु समान जाति के जन्म का बीज उत्पादन नहीं करती है। ५ - सभी सजीव उचित भोजन एवं वायु आदि न मिलने पर नष्ट हो जाते हैं, एवं वृक्षादि भी नष्ट हो जाते हैं। किन्तु निर्जीवों पर यह क्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती । ६—यदि सजीव प्राणी का कोई अङ्ग टूट-फूट एवं क्षत-विक्षत हो जाता है तो वह उसको पूर्ण कर लेता है, एवं वृक्षादि भी कट-फिट जाने पर अपने घाव को भर लेता है। किन्तु निर्जीव वस्तुओं में टूट-फूट हीने पर वह इसको कभी नहीं भर पाते हैं। ७—सभी सजीव प्राणियों के भोजन से रस रक्तादि वनते हैं, एवमेव वृक्षादि में भी रस, दूध आदि देखे जाते हैं। द—सजीव प्राणियों के देह में अस्थि एवं त्वचा आदि भाग होते हैं, एवमेव वृक्षों में भी अस्थि-त्वचा आदि होते हैं। परन्तु किसी निर्जीव में ऐसा नहीं पाया जाता। ६ — जैसे सजीव प्राणियों में वायु एवं रक्त-संचार होता है, एवमेव वृक्षों में भी रस संचार होता है। १० - सजीव के जैसे अङ्ग में रक्त, रस एवं वायुसंचार न होने पर वह अङ्ग सुख जाता है, एवमेव वृक्षादि के भी जिस प्रदेश में वायु, रसादि संचार नहीं होता वह सुख जाता है, परन्तु निर्जीव वस्तुओं में यह भेद दृष्टिगोचर नहीं होता है। ११ — सजीव प्राणियों पर शीतोष्ण एवं वर्षा का प्रभाव होता है, इसीलिए वे प्राणी प्राय: मर जाते हैं अथवा मूर्छित हो जाते हैं, इसी प्रकार वृक्षों पर भी शीतोब्ण और वर्षा का प्रभाव होता है, वे या तो सूख जाते हैं या निर्वल हो जाते हैं। परन्तु निर्जीव वस्तुओं पत्थरादि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। १२-कोई सजीव प्राणी वायु के विना जीवित नहीं रह सकता, एवं वृक्षादि भी प्राण वायु से युक्त हैं। वेद में वृक्षों में प्राणवायु माना है। पढ़ो ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त २३ मन्त्र २१ महर्षि दयानन्द कृत भावार्थ — "नैव प्राणीविना कश्चिदपि प्राणी वृक्षादयश्च शरीरं धारियतुं शवनुवन्ति।" इस भावार्थ में महर्षि ने वृक्षों को प्राण सहित गरीरधारी माना है। उसी प्रकार यजुर्वे द अध्याय ३५ मन्त्र १५ - "इमं जीवेभ्य" का भाष्य करते हुए जीव शब्द का अर्थ शरीरधारी प्राणी और वृक्ष स्थावर शरीरधारी माना है। इसी प्रकार सत्यार्थप्रकाश समुल्लास ६ में वृक्षों की उत्पत्ति कर्मों से मानी है तथा मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए ६वें समुल्लास में स्वामी जी ने स्वीकार किया है--- "शरीरजै: कर्मदोपैर्याति स्थावरताँ नरः " अर्थात् जो नर शरीर से चोरी, पर स्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि का दुष्कर्म करता है उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म मिलता है। इसी प्रकार अन्य भी अनेक मनुस्मृति के प्रमाण हैं। सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १२ जैन प्रकरण में वड़े विस्तार से लिखा है और वृक्षादि के जीव को गाढ़ निद्रा महासुषुप्ति-स्थित माना है। सर्व-दर्शन-कार जीव की सिद्धि का प्राण, अपान को सर्वप्रथम लक्षण मानते हैं। वृक्षों में प्राण है, यह वेदों में भी अनेक स्थलों पर आया है। यह सर्वानुभूति है कि वृक्षों में प्राण, अपान अर्थात् वायु का आदान-प्रदान होता है तथा जीव जब शरीर को छोड़ता है तब जैसे जीव का जलादि में शरीर घारण करने का विधान है एवमेव औषधि वनस्पति आदि में शरीर धारण का विधान है। पढ़ो ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १६ मन्त्र ३—"औषधिषु प्रतितिष्ठा शरीरै:—" इत्यादि सहस्त्रों प्रमाण दिये जा सकते हैं। लेख की वृद्धि-भय से अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता । CC-0.ln Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

## शास्त्रार्थ-युग की भलकियां

लेखक: पं० बिहारी लाल जी शास्त्री, काव्यतीर्थं शास्त्रार्थं-महारथी, बरेली

9:—मौलाना सनाउल्ला अमृतसर से डाक्टर लक्ष्मीदत्त जी (सुपुत्र पं० भोजदत्त आर्य मुसाफिर आगरा) का शास्त्रार्थ हो रहा था। प्रश्न था कि शैतान क्या है ? कैसा ? मौलाना साहव ने वोलते हुए यह शेर पड़ा:—

''रात शैतां को ख्वाब में देखा"।
तत्काल डाक्टर साहव ने मौलवी साहब की तरफ हाथ का संकेत करके
कहा:—
''सारी सूरत जनाव की सी थी।"
मौलाना झेंप गये जनता हंस पडी।

२:—गोरखपुर में प० धर्मिभक्षु जी से ईश्वर के मुख्य नाम पर शंका समाधान चल रहा था, पंडित जी कहते थे ईश्वर का मुख्य नाम "ओ ३म्" है। मौलवी साहव का कहना था कि "अल्लाह", मंत्रीजी ने मेरे कहने से सोडा वाटर की एक बोतल ले जाकर मौलवी साहव को पेश करदी। मौलाना ने पी ली और पीते ही डकार आई। "औं" मैंने कहाकि अब मुंह से अल्लाह क्यों नहीं निकाला? सब हंस पड़े। मौलाना भी हंसे।

३:—वरेली की जामा मस्जिद में शास्त्रार्थं था श्री पं० रामचन्द्रजी देहलवी से । मौलाना ने कहा कि कुरान शरीफ आखरी इलहाम है और सब इलहाम ऐसे हैं जैसे रोगी को जुलाब देने के लिए पहले मुन्जिश पिलाये जाते हैं फिर जुलाब का काढ़ा दिया जाता है । एकदम से काढ़ा नहीं दिया जाता । पंडित जी ने कहाकि मुंजिश और काढ़ा एक ही रोगी को दिया जाता है ? यह तो नहीं कि मुंजिस पिलाये जायें करीम को, और काढ़ा दिया जाये कमर को, मुंजिश पीने वालों और काढ़ा पीने वालों में हजारों वर्ष का फासला हो गया है । तौरेत जबूर इंजील का मुंजिश जिन्हें अल्लाह ने पिलाया था वे

कुरान णरीफ के काढ़े के वक्त तक सब मर चुके थे। इस पर मौलवी मियां सुस्त हो गये। श्रोता वाह-वाह करने लगे।

४:—पीलीभीत में शास्त्रार्थ हुआ, पौराणिक पंडितों और आर्थ विद्वानों में। पौराणिकों ने वताया कि आर्यसमाज हार गया। तब पूज्य श्री स्वामी दर्शनानन्द जी को बुलाया गया। स्वामी ने कहा कि पौराणिकों का विज्ञापन निरा झूठा है। हार उसकी होती है जिसका पश्न सिद्ध न हो सके। आर्यसमाज का पक्ष तो अन्य मतवालों को स्वीकार है फिर हार कैसी? ईश्वर निराकार है, अजन्मा है। जीवित पितरों की सेवा होनी चाहिये। वेद ईश्वरीय पुस्तक है, आदि आर्यसमाज के सब ही पक्ष पौराणिकों से स्वीकृत हैं, अत: सिद्ध पक्ष वाले की हार कहां? हां पौराणिकों के सब पक्ष साध्य हैं - ईश्वर साकार हैं, मृत पितरों का श्राद्ध हो, ईश्वर जन्म लेता है। आदि सब ही पक्ष साध्य हैं। अत: वे अपने पक्ष को सिद्ध न कर सकें तो उनकी हार है। सिद्ध करदें तो भी आर्यसमाज की हार कैसे?

अतः पौराणिकों का विज्ञापन तर्कं शून्य है।

५: - लखनऊ में शास्त्रार्थं था। इधर से थे श्री पंडित धर्मभिक्षु जी उधर से कई मौलाने थे। मौलवी साहव ने पूछा कि आप भी तो ज्ञानी हैं, विद्वान् हैं। पहले जन्म की बात आपके मन्तव्यानुसार योगियों को याद रहती हैं तो बताइये एक दो बात तो आपको भी याद रही ही होगी? आप पहले जन्म में कौन थे? कहां थे?

पंडित जी ने कहाकि हां यह खूब याद है मैं पहले जन्म में लखनऊ में ही रहता था। आपका पिता मैं ही था अमीनावाद में तुम मेरे साथ थे। तुमने रेवड़ी खाने की जिद्द की थी। तुमहें खांसी हो रही थी। मैंने रेवड़ी नहीं खाने दीं, तुम रूठे तो मैंने एक चपत लगाया, तुमहें भी बचपन की यह घटना याद ही होगी? मौलवी साहब इस पर बड़े तिलिमिलाये और आवेश के साथ बोले तुम मेरी जोरू थे। इस पर पंडित जी ने कहा कि कोई भी रिश्ता हो बहर हाल तुम से पहले जन्म में परिचय जरूर था। आप पुनर्जन्म को तो मान ही गये। इस पर जनता हंस पड़ी, मौलवी पछताने लगा।

६:--वदायू में शास्त्रार्थं था २१ मौलवी थे, और आर्य समाज की ओर से केवल श्री पंडित धर्म भिक्षु जी थे, मौलवी साहब ने कहाकि वेदों में एक ऋषि मत्स्य भी है। कहिये क्या मछलियों पर भी इलहाम होता था।

पंडित जी ने कहा कि ऋषि मनुष्य ही थे, नाम था उनका मत्स्य जैसे

आपके अवूहुरैरा विलाव नहीं थे पर नाम उनका विलाव का वाप (अवूहुरैरा) था। इस पर मौलवी साहव ने कहािक हुरैरा थाम विलाव का नहीं है। इस पर प्रधान शास्त्राथ जो कि एक मुसलमान रईस थे उन्होंने अरवीकोश लाने की आज्ञा दी। कोश में हुरैरा माने विलाव के ही निकले इस पर प्रधान महोदय ने मौलवी साहव को फटकारा और पंडित जी की योग्यता की प्रशंसा करी।

७:— दिल्ली में शास्त्रार्थ था कादयानी मौलवी थे, अब्दुलहक और आर्य-समाज की ओरसे थे, डाक्टर लक्ष्मीदत्त जी मौलवी साहव की मुसलमानों में प्रसिद्धि थी संस्कृत के पंडित होने की। मौलवी साहव ने प्रश्न किया कि ईश्वर का नाम किव भी है। और "निरूक्त" में किवी का अर्थ है "शवद" करने वाला, तो विना मुंह के ईश्वर 'शवद' कैसे कर सकता है ? इसलिये वेदों का ईश्वर मुजिस्सम हैं। और मुजिस्सम होता है फानी, इसलिये ईश्वर फानी है।

डाक्टरसाहव — हमारे यहां "निरुकत" नाम की कोई किताव नहीं है।

मौ० सा० आप क्या कह रहे हैं ? यह देखिये राजाराम के तुर्जुमे वाली निष्कत (हाथ से दिखाकर)। डाक्टर सा० — जरा कोई सज्जन जो संस्कृत पढ़े हों, इस पुस्तक का नाम तो पढ़कर सुनावें।

एक पंडित जी मौलवी साहव के हाथ से पुस्तक लेकर नाम पढ़ा - "निरुक्त"

डाक्टर साहव — मौलवी साहव ? आप संस्कृत न जानने वाले मुसलमानों में रोव गांठते हैं कि आप संस्कृत के विद्वान् हैं। जबिक आपको पुस्तक का सही नाम तक नहीं आता।

इस पर मौलवी वेदिल हो गया और अंत तक वहकता ही रहा। डाक्टर साहव ने बता दिया कि ईश्वर के शब्द परावाणी के हैं जो अब्यक्त होते हैं। ऋषियों के हृदयों में आकर वे व्यक्त होते हैं। इसलिये ईश्वर को परीक्षा की जरुरत नहीं।

७:—मेले में प्रचार हो रहा था, हमारे भजनीक जी ने कहा—"मांस मांस सब एक से क्या वकरी, क्या गाय" इस पर एक मुसलमान खड़ा होकर बोला कि सब मांस एक से नहीं होते, मैं वता सकता हूं कि यह मांस वकरी का है, यह गाय का। इस पर वहस छिड़ गई। उस मुसलमान ने कहा कि आप मांस मंगाइये मैं पहचान दूंगा। मैं प्रधान था, मैंने खड़े होकर कहा: - मियाजी आपकी उम्र क्या है ? मियाजी, ७० साल।

मैंने कहा कि दोस्त ७० साल की उम्र तक गोश्त की ही पहचान करते रहे, अगर खुदा की पहचान करते तो जिन्दगीं वन जाती। इस पर वह मियां भी हैंस कर बैठ गये और सब जनता हैंस पड़ी।

ऐसे अनेक चुटकुले हैं जो शास्त्रार्थों में चलते रहते हैं, इनसे जनता का मनोरंजन होता है, शास्त्रार्थ कर्ताओं की प्रतिभा का प्रकाश होता है। अवतो शास्त्रार्थ बंद ही हो गये।

शास्त्रार्थों से साम्प्रदायिक सिहण्णुता बढ़ती थी, स्वाध्याय और विचार शक्ति बढ़ती थी। विवेचन जाप्रत होता था। राजनैतिक मूर्खों ने शास्त्रार्थं बंद कराये हैं।

### 9

#### धन

धन को प्राप्त होके उत्तम विद्यावान पुरुषों और श्रेष्ठ मार्गों में खर्चे ॥ —ऋग्० ३।१३।६

### धर्म टूटना

अब घास का तिनका टूटने में देर लगती है परन्तु हमारा धर्म टूटने में देर नहीं लगती। चोटी में गांठ न देगें तो धर्म गया, अंगरखा लम्बा पहना गया तो धर्म गया।

#### समाजवाद

सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान, आसन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार च राजकुमारी हों चाहे दरिद्र के सन्तान हों । सबको तपस्वी होना चाहिये । —सत्यार्थ प्रकाश

# महाराज के सानिष्ट्य से खण्ड (५) गायत्री---अनुवाद रचना

को ३म् भूभुं वः स्वः । तत् सिवतुर्वरेण्यं भर्गो । देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ।।

अो ३म् हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो। अज, अमर, अद्वैत, अव्यय, विश्ववित्विद्वान् हो।।

भू: सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। आप हे जगदीश ! सब संसार के कल्याण हो।।

भुवः सब दुखः दूर करते, आप कृपा निधान हो । स्वः सदा सुखरूप सुखमय, सुखद सुखिध महान हो ।

तत् वही सुप्रसिद्ध ब्रह्मन् ! वेद वर्णित सार हो ।

देव सवितुः सर्वं उत्पादक व पालनहार हो ।।

शुभ वरेण्यं वरण करने योग्य भगवन् आप हो। शुद्ध भगः मल रहित भजनीय हो, निष्पाप हो।।

दिव्य गुण देवस्य, दिव्य स्वरूप देव अनूप के । धीमहि धारें हृदय में दिव्य गुण गण रूप के ।।

धियो यो नः वह हमारी बुद्धियों का हित करे। ईश 'प्रचोदयात्' नित सन्मार्ग में प्रेरित करें।।

बुद्धि का शुभदान दे अपनी शरण में लीजिये। वेदपथ का कर पथिक हमको 'अमर' पद दीजिये।

### 英英英

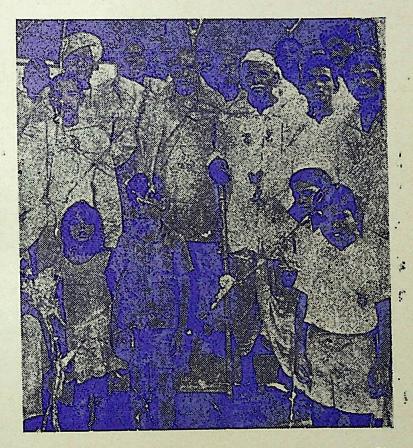

आयंसमाज कीर्तिनगर नई दिल्ली के एक समारोह में बाबा अमरिसह जो, अमर स्वामी जी, बर्व सत्यित्रय जी, स्वामी भोष्म जी महाराज, ठाकुर विक्रमसिंह जी सन् १६६८ ई०

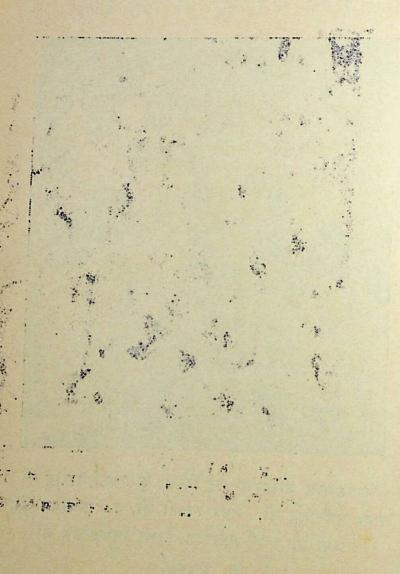

### पुरोहित (१)

वेदों में पुरोहित शब्द का बहुत प्रयोग है। एक ब्यक्ति मेरठ से मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि वेदों में पुरोहित शब्द कहाँ-कहाँ है वे पते आप लिखवा दीजिये। मैं लिखवाने लगा तो लिखते लिखते थक गये और कहने लगे यह बहुत बड़ा काम है। मैं तो इतने ही प्रमाण लेकर जाता हूँ, चले गये पीछे मुझ को पता लगा कि वह सज्जन पुरोहित का अर्थ एम० एल० ए० और एम० पी० लगाना चाहते हैं। यह सुनकर मुझ को दु:ख हुआ कि व्यर्थ परिश्रम किया।

वेद के आधार पर मैं "पुरोहित" शब्द पर पुस्तक भी लिखना चाहता हूं। इस लेख में वैदिक शब्द पुरोहित पर बहुत न लिखकर "वर्तमानस्थिति में पुरोहित" इस विषय पर लिखूँगा। वैसे याद दिला दूँ कि—आर्य सामाजिक वृद्ध, युवा, बालक, नर नारी बहुतो को "अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्वि- जम् होतारं रत्नाधातमम्" (ऋग्वेद) कण्ठस्थ है।

निरुक्त में श्री यास्काचार्य जी ने पुरोहित शब्द पर कहा है — "पुरा एन दिव्यति" जिसको अगुआ बनाया जाता है, वह पुरोहित होता है। अगुआ, अग्र-गन्ता, पथप्रदर्शक, नेता, लीडर और इमाम ये सब शब्द पुरोहित के लिए प्रयोग में आ सकते हैं।

पुराणिकों में विद्वान् भी पुरोहित हो सकता है और अविद्वान् भी। संस्कार कराने वाले भी पुरोहित हैं और पुरोहित के पुत्र कुल पुरोहित अनपढ़ भी पुरोहित होते हैं। विवाह संस्कार कोई पण्डित कराए, कुल पुरोहित अनपढ़ भी आकर बैठ जाएगा और संस्कार कराने वाला पण्डित यजमान को कहकर दिक्षणा उसको भी दिलायेगा। यजमान स्वयं भी उसका अधिकार मानता है। पुरोहित नामधारी स्वयं भी मांग लेता है और थोड़ी मिलने पर अधिक देने को भी कहता है। आर्य समाज में भी पुरोहित होते हैं। यहां अनपढ़ तो पुरोहित हो ही नहीं सकता है। कोई अधिक पठित हो, कोई कम हो, होगा पठित ही। वंग पुरामा प्राणीट अनुपढ़ व्यक्ति कोई पुरोहित नहीं हो सकता है।

आर्यं समाज के पुरोहित प्रायः समाजों से कुछ मासिक वृत्ति लेते हैं क्यों-कि केवल दक्षिणा के भरोसे पर पुरोहित रहना अत्यन्त कठिन है। पंजाबी यजमानों में विवाह संस्कारों में सबसे अधिक धन सेहरा पढ़ने वाले को मिलता है।

सेहरा पढ़ने वाला पहिले ही तय कर लेता है कि मैं इतना रूपया लूँगा । वह ठहराया हुआ रूपया दश, बीस, पचास न होकर तीस अंकों में ही होता है। सेहरा की कविता बोलने वाला जब उस अपनी तुकवन्दी को वोलंता है तो—'आया सेहरा, सजाया सेहरा'' आदि और उस तुकवन्दी में जब दूल्हा के चाचा, ताऊ, दादा, चाची, ताई, दादी उछल कर उसको नोट पर नोट देते हैं। वह आधे घन्टे में कई सौ रूपये ले जाता है। सेहरा वोलने वाला प्राय: शराबी, कवावी और सेक्युलर अर्थात् लामजहव होता है।

पंजावियों के विवाहों में एक तुक्कड़ और आता है। उसको शिक्षा बोलने वाला कहा जाता है। वह भी तुकवन्दी बोलता है। उस में भाव यह होता है कि "यह लाडो फूलों की तरह रखी गई थी। आँखों का तारा उस को समझा गया था। इसको जिगर का टुकड़ा समझा गया था। यह नाजों की पाली हुई वेटी आज जा रही है। आज वाप का कलेजा फट रहा है। मां का दिल टुकड़े-टुकड़े हो रहा है।" उसको सुनकर मां रोती है, बाप रोता है। चाची, ताई, दादी, वहिनें, भाभियाँ सब के सब रोते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि अभी कोई मर गया है। इस अवसर पर जो अधिक रुलाता है, उसको अधिक रुपया मिलता है।

पुरोहित जी सेहरा के समय से रोने के समय तक कई घण्टे तक मुशकिल से अपना समय काटते हैं। प्रायः भोजनादि के समय भी उन को याद नहीं किया जाता है। पाँच छः घण्टे उलटे सोधे रहने के पीछे उनको दक्षिणा दी जाती है।

हजारों रुपये विजली और आतिशवाजी, वैंड, भंगड़ा आदि पर खर्च करने वाला, पुरोहित की दक्षिणा पर किफायत सोचता है। जो नया आर्य-समाजी हो तो वह कुछ उदारता से दक्षिणा दे देगा और यजमान पुराना आर्य समाजी होगा तो यह कम से कम देगा। पुराना आर्य समाजी वहाँ वैठा भी होगा तो यजमान को कम से कम दक्षिणा देने की सलाह देगा। पुरोहित जी ने यदि यह कह दिया कि "दक्षिणा थोड़ी है" तो उसके विरुद्ध ववंडर खडा हो जायगा। पुरोहित वरण करने के लिये धोती-तौलिया दे दिया तो समझो यजमान ने सर्वस्व दान कर दिया। मेरा एक सूत्ररूप वचन प्रसिद्ध हो रहा है। वह यह है:—

पौराणिक पुरोहित अपने यजमान को ठगता है और आर्य समाजी यज-मान अपने पुरोहित को ठगता है।"

- (१) कई समाजों में पूरी दक्षिणा समाज को देनी पड़ती है। पुरोहित कैवल मासिक वेतन का अधिकारी है।
- (२) कई समाजों में दक्षिणा आधी समाज लेता है, आधी पुरोहित के पास रहती है।
- (३) कई समाजों में दक्षिणा तो पुरोहित के ही पास रहने दी जाती है पर मासिक वेतन इतना कम होता है कि उतने पर चपड़ासी नहीं मिलता है।
- (४) कई समाजों के अधिकारी प्रधान अथवा मन्त्री संस्कार कराते और दिक्षणा लेते हैं। उन समाजों के पुरोहित केवल अन्त्येष्टि संस्कार कराते अर्थात् मुदें जलाते हैं।
- (५) कई समाजों के चपड़ासी भी संस्कार कराते हैं। उन समाजों में
  पुरोहित रक्खे जाते हैं पर अधिक देर टिक नहीं सकते क्यों कि एक तो आय कम
  होने से निर्वाह नहीं हो पाता, दूसरे चपड़ासी घर घर पुरोहित की विधिपूर्वक
  निन्दा करता रहता है। अतः पुरोहित जी को वेकार बताकर मुक्त कर दिया
  जाता है।
- (६) वह पुरोहित यदि किसी समाज में जाये तो वह समाज पहले समाज का प्रशंसा पत्र मांगता है।
- (७) किसी समाज से पुरोहित स्वयं दुःखी होकर अधिकारियों की इच्छा के विना जाता है अथवा किसी समाज से सेवक द्वारा की गई निन्दा अथवा किसी पदाधिकारी के साथ मतभेद होने के कारण हटाया जाता है। इन सब दशाओं में प्रमाण पत्र अथवा प्रशंसा पत्र मिलना असम्भव है। पर अगला समाज पिछले का प्रमाण पत्र अवश्य माँगता है।
- (म) प्रशंसा पत्र के अभाव में समाज दया करके कम से कम वेतन पर उनको पुरोहित रख लेता है और उनको कह दिया जाता है कि आपको परीक्षार्थ रक्खा जा रहा है। परीक्षा यह है कि पुरोहितजी वर्तमान पदाधिकारियों तथा उनकी पितनयों को प्रसन्न करने और प्रसन्न रखने में सफल हो गये तो यावत् तावत् का नित्य संबंध देखकर कुछ समय टिके रहें। नहीं तो नहीं ही है।

- (१) एक समाज में एक विद्वान् पुरोहित है। उनकी पत्नी भी विदुषी है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों समाज का बहुत काम करते हैं पर समाज उनको पुरु क मासिक वृत्ति देता है।
- (१०) एक समाज में एक महाविद्वान् पुरोहित ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। जैसा पहले किसी ने न किया था न पीछे कोई कर सका। उस सज्जन को डिक्टेटर रूप नये प्रधान जी के दुर्व्यवहार के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और उस प्रधान ने उस सज्जन पुरोहित के विरुद्ध वह तूफान खड़ा किया कि भगवान् ही बचाये। "सम्मावितस्य चाकीर्तिमंरणादितिरच्यते" कविरत्न पं० अखिलानन्द जी जब आर्य समाज में थे, तब एक श्लोक स्वर्निमित सुनाया करते थे जिसका अर्थ यह है कि "आर्यसमाजी किसी कारण यदि वहुत प्रसन्न हो जाय तो वह "धन्यवाद" दे देगा और यदि अकारण ही अप्रसन्न हो जाय तो उन दोपों का आरोपण करेगा जो कभी स्वप्न में भी उसमें न आये हों। उसका जीवन दुश्वार कर देगा।"
- (११) एक समाज में एक युवक पुरोहित गुरुकुल के स्नातक थे। योग्य भी थे और कमेंठ इतने थे कि प्रातः चार बजे से रात्रि के दश बजे तक धर्म प्रचार कमें काण्ड, पठन पाठन में ही व्यस्त थे। उनके माता पिता कुछ समय के लिय उनके पास आ गये तो समाज ने अपनी चारपाइयां उनसे ले ली और कह दिया कि अपनी चारपाइयां बनाओ। मैंने उन तीनों को भूमि पर सोते देखा तो उस समाज के प्रधान जी को पत्र लिखा कि योग्यता और कर्त्वय परायणता में जैसे पुरोहित आपके समाज में हैं ऐसे मुशकिल से ही कहीं मिलते हैं और इनके चले जाने पर ऐसा पुरोहित आपको मिलेगा नहीं। इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये कि चारपाइयां भी छीन ली गई।

श्री प्रधान जी का उत्तरपत्र मेरे पास आया। उसमें मुझको आदेश था कि "आप आदर्श पुरोहित के लक्षण लिखें।"

मैंने उसके उत्तर में लिखा कि आप आदर्श आयं सभासद, आदर्श मन्त्री और आदर्श प्रधान के लक्षण लिखिये, मैं आदर्श पुरोहित के लक्षण उनके साथ ही लिख दूंगा।

न उन्होंने आदर्श प्रधान आदि के लक्षण लिये न मुझ को लिखने की आव-श्यकता पड़ी। वह जो सज्जन पुरोहित थे वह आजकल किसी सरकारी पद पर हैं। हजारों रुपया मासिक उनकी आय है। समाजों में ससम्मान बुलाये जाते हैं पर उस समाज को आजतक योग्य पुरोहित नहीं मिला। कभी किसी भजनीक को पुरोहित रख लिया। कभी कोई परीक्षार्थी नवसिखिया आ गया। ''जैसी नकटी देवी वैसे ऊत पुजारी''—''यादृशी शीतलादेवी तादृशो बाहनः खरः''।

(१२) दिल्ली के ही एक समाज ने पुरोहित की आवश्यकता का विज्ञापन समाचार पत्रों में छपाया। उसमें जो विशेषण लिखे थे कि प्रार्थी में ये होने चाहियें। वे ऐसे थे कि उन विशेषणों वाला व्यक्ति दो हजार रूपया मासिक पर भी नहीं मिल सकता है। अब तो पांच हजार मासिक पर भी नहीं मिलेगा। मैंने उस समाज को पत्र लिखा कि जिन विशेषणों से युक्त आप पुरोहित चाहते हैं। परमेश्वर कृपा करें कि वैसा पुरोहित आपको मिल जाय तब कृपया मुझ को अवश्य सूचित करना। मैं उस महापुरुष के चरण स्पर्शं करने के लिये आऊंगा। वह कहां मिलना था? विज्ञापन निकालना चाहिए—

"लावे कोई ऐसा नर, पीर ववर्ची भिश्ती खर।"

- (१३) पौराणिक पुरोहित योग्य हो, अयोग्य हो, उसके परिवार की आव-श्यकताओं की चिन्ता यजमानों को होती है। उनकी पुत्रियों के विवाहों में यजमान लोग इतना धनादि देते हैं कि पूरा कार्य होने पर और वच जाता है। पुत्रियों के विवाहों में पौराणिक पुरोहित का कुछ भी व्यय नहीं होने पाता है।
- (१४) ईसाई मिशनरियों में पित का भी वेतन प्रभूत है और पत्नी का भी। साथ ही उनके लड़के लड़िकयों की शिक्षा मुफ्त होती है और घर में खर्च के लिये भी लड़के लड़िकयों के नाम पर मासिक वृत्ति पृथक् मिलती है।

आर्य समाज के पुरोहित और उपदेशक के बच्चों को मासिक वृत्ति तो मिलनी असम्भव ही है, उनके बच्चे किसी भी पाठशाला या गुरुकुल में किसी भी स्कूल या कालिज में नि:शुल्क शिक्षा नहीं पा सकते हैं।

#### हैड चपड़ासी —

(५) महा पंडित श्री विहारीलाल जी शास्त्री कहते हैं कि -- आर्य सगाज का पुरोहित हैड चपड़ासी होता है। मैंने उनको बताया कि कई समाजों में चपड़ासी ही हैड और पुरोहित उसका असिस्ट्रेण्ट होता है। पुरोहित को चपड़ासी का अनुशासन और कभी-कभी आदेश भी मानना पड़ता है।

श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज का एक प्रसिद्ध वाक्य है—
"जगत् गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु संन्यासी।"
संन्यासी का न्युक्ता व्यासी।"

भगड़ा-

(१६) पुरोहित या उपदेशक का कुछ विवाद यदि समाज के अधिकारी या समाज के चपड़ासी से हो जाय तो मेरा साठ वर्ष से भी अधिक वर्षों का अनुभव है कि उस विवाद में पुरोहित और उपदेशक की निश्चय हार, चप-ड़ासी की जीत होती है। चपड़ासी का काम नित्य घर-घर घूमने का है। वह किसी के बच्चों को प्यार कर आता है। किसी की शाक भाजी वाजार से लाकर दे जाता है। किसी का आटा पिसा देता है। हाथ जोड़ सकता है। पैर पकड़ सकता है और उसके पास घर घर जाने के लिये खुला समय है। बड़ा भोला बनकर धीरे-धीरे विधिपूर्वक पुरोहित की निन्दा निरन्तर करता रह सकता है। पुरोहित यह सब कुछ कर नहीं सकता है। अत: निश्चय ही परोहित की हार होती है।

प्रसंगवश यह लिखता हूं कि मैं चौरासी वर्ष का बूढ़ा चलने फिरने में असक्त, असमर्थं हूं। घन कमाया नहीं। कोई मकान भी बनाया नहीं। पहला भी फूट गया। सन्तान परेशान है। एक सज्जन मेरे घोर विरोधी हैं। वे घर-घर घूम घूम कर मेरी घोर निन्दा करत हैं। मेरी सेवा करने वालों पर भांति भांति के लांछन लगाकर उनको हर प्रकार से बरबाद करने का घोर प्रयत्न करते हैं। उनके पास दिन रात खुला समय है। मैं कहीं सफाई देने जा नहीं सकता-"अतथ्यस्तथ्यो वा हरति महिमानं जनरवः । बात सत्य हो व असत्य सुनने वालों पर प्रभाव डालती ही है, किसी को क्या पड़ी है जो बात की तह तक पहंचने का परिश्रम करे।

उन बेचारे गरीवों की सहायता कोई क्यों करे ?

एक हंस और हंसिनी की कहानी है। हंस और हंसिनी दोनों थककर रात्रि को एक बड़े वृक्ष पर विश्वाम करने के लिए ठहर गये। उस वृक्ष पर एक उल्लू रहता था। जब हंस और हंसिनी दोनों अपने गन्तव्य स्थान के लिए जाने लगे तो उल्लू ने हंसिनी को पकड़ लिया और कहा कि "यह मेरी पत्नी है।" गवाहियों की आवश्यकता हुई तो हंस परदेशी था। उसका गवाह कोई न वना । पड़ौस के सभी पक्षियों ने उल्लू की गवाही दी । उन्होंने कहा... "हमको तो नित्य काम इससे पड़ता है और आगे पड़ना है। परदेशी हंस से हमको क्या काम !"

यह नीति बहुत चलती है। गरीबों, परदेशियों और आने जाने वालों से किसी को क्या लेना है ? अत: पुरोहित की हार अवश्य होती है।

पुरोहित और समाज के सदस्य-

- (१७) पुरोहित दो सौ रूपये समाज से लेता है और सदस्य एक दो रूपये समाज को देता है। पुरोहित का चौबीस घण्टे प्रतिदिन समाज को देना कुछ मूल्य नहीं रखता है। सदस्य और अधिकारी का एक सप्ताह में एक घंटा भी बहुत मूल्य है। सदस्य और अधिकारी अपने आपको शासक मानते और पुरो-रिहत को शासित (नौकर) समझते हैं। यही कारण सारे विगाड़ का है।
- (१८) एक विद्वान् ने सारी आयु में एक बार पुरोहिताई की । कई वर्षों तक बहुत सफलता के साथ उनका कार्ये चला । एक नये प्रधान बने । उन्होंने अकारण पुरोहित जी पर रोब डालने के लिये शिकायत की कि अमाप मेरे अनुशासन में नहों रहते हैं ।" पुरोहित जी ने कहा अमाप तो समाज का पूरा करता हूं । समाज को हानि पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करता हूं । सदा समाज के लाभ का ही ध्यान रखता हूं और अनुशासन आप क्या चाहते हैं ?" श्री प्रधान जी ने कहा:—"समाज का कार्य करते हुए भी मेरे अनुशासन में रहना चाहिये ।" पुरोहित जी ने कहा अधान जी? शासन में रहने का नाम अनुशासन है तो यह बताइये कि शासन करने का अधिकार विद्वान् को होना चाहिये अथवा अविद्वान् को?" प्रधान जी ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया । पर सांप की सी फुंकार मार कर उठकर चले गए । पुरोहित जी ने भी समझ लिया कि क्या होना है । अतः त्यागपत्र लिखकर दे दिया कि मैं श्री प्रधान जी के साथ काम करने में असमर्थ हूं अतः मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जावे ।

अपना वोरिया विस्तरा उठाकर चले आये। वह ही उनका प्रारम्भिक पौरोहित्य था और वह ही अन्तिम। "आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फुँक।"

बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया।"
उसकी बला से बूम रहे या हुमा रहे।"

(वूम-उल्लू । हुमा-विहष्त की विडिया)

प्यारे पुरोहित गण !

उसने जो कुछ कह दिया, यह आप मत कहना। यदि आपने भी यह कह दिया तो "ढोल से भी खाल जायेगी" आप छोड़कर चले जायेंगे तो आपके पीछे बहुत से खुशामदी और चापलूस भा जायेंगे। आर्यसमाज का काम सर्वथा चौपट हो जायगा। "सितम सहे जा करम किये जा, यही या तर्जे अमल ऋषि का। इसी पै आमिल "प्रेम" तूहों कि हक तुझे कामगार कर दे।"

गम्भीरता से कर्त्तव्य का पालन किये जाइये। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जायगा। समय आवेगा जब विद्वानों का, धर्मात्माओं का सम्मान करने वाले भी आगे आयेंगे।

"लगा रख दिल किनारे से कभी तो लहर आयेगी।"

मैं बहुत आशावादी हूं, कभी डरता नहीं, घबराता नहीं, कभी रोता नहीं परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता हूं।

पाय अटके रहे, अलि गुलाव के फूल। अइहें पाय वसन्त ऋतु, इन डारन पै फल॥"

उपदेशकों के विना उन्नित का कार्य कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। "उपदेश्योपदेष्ट्रवात्।" (सांख्य)

उपदेश का कार्य उपदेष्टाओं से ही होगा।
"इतरथा अन्धपरम्परा।" (साँख्य)
उपदेशकों के विना अन्ध परम्परा ही चलती है।

"मारग सोई जा कहें जो भावा। पण्डित सोई जो गाल बजावा।"

आपके ऊपर ऋषि दयानन्द जी महारजा का ऋण है। उसको उतारना उनका परम कर्त्तव्य है जो उसको जानते हैं। जो उसको नहीं जानते, उनका कुछ कर्त्तव्य नहीं है। इसलिए कहिए "वयंराष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता:" (वेद) हम राष्ट्र में जागने वाले परोहित हैं।

### नारि पूजा

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः । (मनु २।१६) जहां नारि की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं जहां तिरस्कार

होता है वहां सब किया निष्फल हो जाती हैं।

### भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग प्रायु घट बढ़ सकती है

ले॰ अमर स्वामी परिवाजक

अकाल मृत्यु होती है या नहीं ? आयु निश्चित है या नहीं ? इन दो नामों से वाद-विवाद श्रंका-समाधान और श्रास्त्रार्थ भी होते रहे हैं, मैं इन दोनों शीर्पकों को छोड़कर "आयु घट-बढ़ सकती है" इस विवाद के विषय के केवल वह प्रमाण इस लेख में दूँगा। जो महर्षि दयानन्द जी महाराज द्वारा संस्कार-विधि में प्रयुक्त हुए हैं, पश्चात् अवकाश मिला तो इस विषय पर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों से बहुत-से प्रमाणों का संग्रह पुस्तक के आकार में प्रकाशनार्थ लिख-कर दूँगा।

यह लेख विद्वानों तथा अन्य स्वाध्यायशीलों के लिये लिखा गया है। इस लेख में दिये प्रमाणों को विचार पूर्वक विचारशील सज्जन देखें और फिर निश्चय करें कि—अकाल मृत्यु होती है वा नहीं तथा आयु निश्चित है या नहीं?

मैं इस लेख में केवल प्रमाण ही उद्धृत करूंगा विस्तार में नहीं जाऊंगा, पाठक गण प्रमाणों को देखें और विचार करें।

- (१) ''देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे" यजु० २५।१४ । संस्कारविधि स्वस्तिवाचन में २५ वा मन्त्र
  - (२) 'जीवेम शरदः शतम्'' यजु॰ ३६।२४। संस्कारविधि शान्ति प्रक-रण में।
  - (३) ओं अग्न आर्यूषि पवस । ऋग्वेद १।६६।११। सं. सामान्य प्रकरण में ।
  - (४) ऊनषोडवर्षायामप्राप्तः पञ्चिविशतिम् । यथाधत्ते प्रमान् गर्भं, कुक्षिस्त स विपद्यते ॥ जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्वलेन्द्रिय । तस्मादत्यन्तवालायां, गर्भाधानं न कारयेत् ॥ सुश्रुत शारीरस्थान (संस्कारविधि गर्भाधान प्रकरण)

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

- (१) यत्ते सुसीर्मे • जीवेस शरदः शतम् । पारस्कर गृह्यसूत्र (गर्भा-धान प्रकरण में) ।
- (६) "प्रजामस्य जरदाँ कृणोमि।" (मन्त्र ब्राह्मण) स. सीमन्तोन्नयन
- (७) प्रते ददामि॰ अयुस्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदोः लोके अस्मिन् ॥ आश्वलायन गृह्यसूत्र स० जातकर्मं संस्कार में।
- (प्र) "त्वा आयुषा आष्युमन्तं करोमि।" पारस्कार गृह्यसूत्र इस प्रकार का पाठ यहाँ आठ बार और आया है इस प्रकार ये १६ प्रमाण हुए।
- (१७) ओम् इदमाज्यमिदमन्निमदमायुरिदममृतम् मन्त्र ब्राह्मण और गोभिल का वचन (संस्कारविधि जातकमं संस्कार में)।
- (१८) शतं शरदो जीवसे। ओं अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। आश्वलायन
- (१६) वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः ग्रातम् ।) (जातकर्म संस्कार में)
- (२०) त्र्यायुषं जमदाने: कश्यपस्य त्र्यायुषम् । यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ।। यजु० ३।६२ (जातकर्म में)
- (२१) ओम् वेद ते हृदयं .....पत्रयेम शरवः शतं जीवेम शरदः शतं श्रृणु-याम शरदः शतम ॥ पारस्कार (जातकर्म सं. में)
- (२२) ओं इन्द्राग्नी शर्ममयच्छत० · · · · वयायं न प्रभौयते पुत्री जिन अधि। · · मन्त्र ब्राह्मण (जातकर्म में)
- (२३) संवत्सरस्त्वायुषे जरायै परिददाम्यसौ ॥७७॥ मन्त्र ब्राह्मण (जात-कर्म में)
- (२४) अङ्गादङ्गात् सं भविस हृदयादिध जायसे । प्राणं ते प्राणेन सन्दर्धामि, जीव ते याददायुम् ॥८॥ मन्त्र ब्राह्मण (जातकर्म में)
- (२४) अङ्गादङ्गात् सं भविस हृदयादिष्टि जायसे । वेदो वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ॥६॥
- (२६) अश्मा भव परशुभव हिरण्यमस्तृत भव।

आत्मासि पुत्र मा मुथा: स जीव शरदः शतम् ॥१०॥ मन्त्र ब्राह्मण (जातकर्म में)

- (२७) इमं जीवेभ्यः परिधि ददामि, मैषां नु गादपरोअर्थमेतत् । शतं जीवन्तः शरदः प्ररूचीस्तिरो मृत्युं दछतां पवतेन ।। अथर्व० १२।२।२३ (जातकर्म में)
- (२८) आशीर्वाद— हे वालक ! त्वमायुष्मान् वर्चस्वी, तेजस्वी श्रीमान् भूयाः । (आर्य भाषा में) "हे बालक" (तू) आयुष्मान् विद्यावान्, धर्मात्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी प्रतापी, परोपकारी, श्रीमान् हो ॥ (नामकरण के अन्त में)
- (२६) संवत्सरस्त्वायुपे जरायै परिददातु असी ।। (नामकरण में)
- (३०) ओं इन्द्राग्नी मे शर्म यच्छतं, प्रजायै मे प्रजापती। यथायं न प्रमीयेत् पुत्रो जनित्र्या अधि ।। मन्त्रवाह्मण (निष्क्रमण-संस्कार) में)
- (३१) अङ्गादञ्जात्० .... आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम् ॥१॥
- (३२) प्राजापतेष्ट्या हिङ्कारेण जिल्लामि ; सहस्रायुषा ऽसो जीव शरदः शतम् ॥१॥
- (३३) गवां त्वा हिङ्कारेणेव जिघ्रामि । सहस्रावा ऽसी जीव शरदः शतम् ॥ पारस्कर (निष्क्रमणसंस्कार में)
- (३४) अस्मे प्रयन्धि अस्मे शतशरदो जीवसे पारस्कर (निष्क्रमण-संस्कार में)
- (३५) तच्चक्षुर्देवहितं० जीवेम शरदः शतम्० यजु० ३६।४ (निष्कम सं० में)

आशीर्वाद

(३६) त्वं जीव शरदः शतं वर्धंमानः। (निष्क्रमण सं० के अन्त में)

आजीर्वाद

(३७) ओं त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भ्रूयाः । (अन्नप्राश्चन सं० में)

(३८) ओं अदितिः श्मश्रु वपत्वाप उदन्तु वर्चसा । चिकित्सतु प्रजापति, दीर्घायुत्वाय वर्चसे ।। पारस्कर (चूड़ाकर्म संस्कार में)

| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (३६) ओं सविता प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनूं।                       |
| दीर्घायुत्वाय वर्चसे ॥ पारस्कर (चूड़ाकर्म संस्कार में)                  |
| (४०) ओं शिवोनामासि स्वतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा माहिसी: ।।            |
| यजु० ३।६३ (चूड़ाकर्म संस्कार में)                                       |
| (४९) ओं निवर्त्तयाम्यायुषे उन्नाद्याय प्रजननाय, रायस्योषाय सुप्रजा-     |
| स्त्वाय, सुवीर्याय ।। (यजु० चूड़ाकर्म में)                              |
| (४२) ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायधे ऽवपन ।                   |
| तेन त आयुषे वयामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ।। आश्वलायन गृह्यसूत्र           |
| (चूड़ाकर्म सं० में)                                                     |
| (४३) ओं येन भूयश्य ० तेन त आयुषे वपामि० आश्वलायन (चूड़ाकर्म<br>सं० में) |
| (४४) येन पूषा० तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायब्दवार       |

वर्चसे ॥ मन्त्र ब्राह्मण १।६।७ (चूड़ाकर्म सं० में)

(४५) ओं येन भुरिश्चरादिवं० तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये ।। पारस्कार (चूड़ाकर्म सं० में)

(४६) ओं त्र्यायुषं ।। यजु ०३।६२

(४७) ओं यत् क्षुरेण० शुन्धि शिरो मास्मायुः प्रमोषीः । आश्वलायन० १।१७।१५ (चूड़ाकर्म में) आशीर्वाद

(४८) ओं त्वं जीवः शरदः शतं वर्षमानः ॥

(४६) ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदघादमृतम् । तेन त्वा परिदवाम्यायुषे दीर्घायुत्याय बलाय वर्चसे ।।१।। पार-स्कर (उपनयन सं० में)

(५०) ओं यज्ञोपनीत परमं पनित्रं । आयुष्मं ।। पारस्कर (उपनयन-सं॰ में) आशीर्वाद

(५१) ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्धमान; आयुष्मान् तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः ॥ (उपनयन संस्कार में)

(५२) ओं अग्ने सिमध० अहमायुषा मेधया०। पारस्कर (वेदारम्भ सं० में)

- (५३) ओं आयुर्दा अग्नेस्यायुर्मे देहि ॥२॥ (उपनयन सं० में) आचार्य का आज्ञीर्वाद
- (५४) आयुष्मान् विद्यावान् भव सौम्य ॥ (वेदारम्भ संस्कार में)
- (५५) अभिवादनशीलस्य, नित्त्यं वृद्धोपसेविन: । चत्वारि तस्य वर्धन्त, आयुर्विद्यायशोवलम् ।। मनुस्मृति अध्याय २, श्लोक १२१ (वेदारम्भ सं० के पीछे)
- (५६) ओं परिधास्यै यशोधास्यै, दीर्घायुत्वाय जरदिष्टरस्मि । शतं च जीवाभिश्ररदः पुरुची, रायस्पोषमभिसंव्यपिष्ये ॥ पारस्कर गृह्यसूत्र (समावर्तन संस्कार में)
- (५७) रूपसत्वगुणोपेता, धनवन्तो यश्वस्विनः । पर्याप्तभोगार्धामण्ठा, जीवन्ति च शतं समाः ॥

मनु० अ० ३ ग्लोक ४०

महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का किया अर्थ वे पुत्र व कन्या सुन्दर रूप बल पराक्रम शुद्ध बुद्धमानादि उत्तमगुणयुक्त, पुण्यकीर्तिमान् और पूर्णं भोग के भोक्ता अतिशय धर्मात्मा होकर १०० सौ वर्ष तक जीते हैं। (विवाह संस्कार के प्रमाणों में)

- (४८) औं जरा गच्छ शतं च जीव शरदः सुवर्चारियं च।
  पुत्राननुसं व्यस्वायुष्मतीदं परिधत्ववासः ।। पारस्कर गृह्यसूत्र
  पार १२ (विवाह सं० में कन्या को वस्त्र देते हुए)
- (४६) ओं या अक्नन्तन्तवयन्० तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं परिघत्स्व वास: ॥ पारस्कर १।४।१३ (वर वधू को वस्त्र देता हुआ बोलता है)
- (६०) ओं परिधास्य यशोधास्य, दीर्घायुत्वाय जरदिष्टरिस्म । शतं च जीवामि शरदः । पारस्कर (विवाह संस्कार में वरवस्त्र धारण करते समय बोलता है
- (६१) ओं गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदिष्टिर्यथास: । ऋग्वेद १०।८४।३६ ॥ (विवाह संस्कार में पाणिग्रहण के समय वर वोलता है) महर्षि का अर्थ-(जरदिष्टः) जरावस्था को प्राप्त ।
- (६२) ममेयमस्तु पोष्या**० ज्ञं ष्वीव ज्ञारवः ज्ञतम् ।।** अथर्व **१४।१।५२ (व्रि० सं० में पाणिग्रहण करता वर बोलता है)** CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

ऋषि का अर्थं—(मया पत्या) मुझ पति के साथ (शतम्) सी (शरदः) शरद ऋतु अर्थात् शतवर्ष पर्यन्त (शं— जीव) सुखपूर्वक जीवन धारण कर।

(६३) ओं प्रेभो ऽहमिस्मि॰ पुत्रान् विन्दावहै बहून्। ते सन्तु जरदष्टयः ॰ पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं श्रृणयाम शरदः शतम् ॥७॥ पारस्कर (विवाह सं॰ में शिलारोहण से पहिले वर वोले) ऋषि भाष्य—(बहून पुत्रान् विन्दावन है) बहुत पुत्रों को प्राप्त होवे (ते) वे पुत्र (जरवृष्टयः) जरावस्था के अन्त तक जीवनयुक्त (सन्तु) रहें।

(शतम्) सौ (शरदः) शरद ऋतु अर्थात् शतवर्ष पर्यन्त एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से (पश्येम) देखते रहें। (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से (जीवेम) जीते रहें और (शतं शरदः) सौ वर्ष पर्यन्त प्रिय वचनों को सुनते रहें

(६४) लाजा होम के दूसरे मन्त्र में है—

"आयुष्मानस्तु मे पितः" मेरा पित बड़ी आयु वाला होवे। यह
वधू कहती है कि—मेरे पित कि आयु बड़ी हो वह लम्बी आयु
वाले हों। पारस्कर १।६।२
विवाह संस्कार में सूर्यंदर्शन करते हुए वर बोलता है—

- (६४) ओं तच्चक्षुर्देवहितं० पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्रव्रवाम शरदः शतमदीनाः स्यामशरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ।। यजु० ३६।१४
- (६६) ओं ध्रुवमित मया पत्या प्रजावती संजीव शारव: शातम्। पारस्कर पान।१६ (विवाह सं० में ध्रुव दर्शन कराते समय वर का वचन) ऋषि—भाष्य—(मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (प्रजावित) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन-धारण कर।

पत्नी भी इसी प्रकार कहे कि-आप मुझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त होके सौ वर्ष पर्यन्त जीवें।

(६७) इहैव स्तं मा वियोष्टं विश्वमायुर्व्यंश्नुतम् ॥

अथवं० १४।१।२२ (गृहाश्रम के आरम्भ में दूसरा मन्त्र)

- (६८) इहेमाविन्द्र संनुद० विश्वमायुर्व्यंश्नुताम् ।। अथर्वे १४।२।२६ (गृहा-श्रम के आरम्भ में) ऋषि भाष्य—(एनो) ये (पति-पत्नी) दोनों (स्वस्तकौ सुखयुक्त होके (विश्वम्) सम्पूर्ण १०० वर्ष पर्यन्त (आयुः) आयु को (व्यश्नु-ताम्) प्राप्त होवें।
- (६६) प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमान दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।
  गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं ते आयुः सविता कृणोतु ।।
  ऋषि भाष्य हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) शतवर्ष पर्यन्त (दीर्घायुत्वाय) दीर्घं काल जीने के लिए (सुबुधा) उत्तम बुद्धि युक्त
  (बुध्यमाना) सज्ञान होकर (गृहान्) मेरे घरों को (गच्छ) प्राप्त हो
  और (गृहपत्नी) मुझ घर के स्वामी की स्त्री (यथा) जैसे (ते)
  तेरा (दीर्घम्) दीर्घं काल पर्यन्त (आयुः) जीवन (प्राप्तः) होवे वैसे
  (प्रबुध्यस्य) प्रकृष्ट ज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत् जान ।
  यहां महर्षि दयानन्द जी महाराज के भाष्य में भी स्पष्ट है कि—
  उत्तम ज्ञान और उत्तम व्यवहारों से आयु सौ वर्ष तक हो सकती
  है उत्तम ज्ञान और उत्तम व्यवहारों के विना घट जायगी।
  - (७०) कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।।
    यजुर्वेद अ० ४० मन्त्र २ (गृहाश्रम प्रकरण में)
    सन्ध्या में भी—'जीवेम शरदः श्रतम्' यह प्रायंना दिन में दो वार की जाती है।
  - (७१) नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि में भी— ओं यन्मे किंचित० आदि मन्त्र में भी — "जीवतः शरदः शतम्" पाठ है।
  - (७२) आचरल्लभते ह्यायुराचाद्रिप्सिताः प्रजाः ॥मनु० ४।१५६ ऋषि धर्माचरण ही से दीर्घायु उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता है।
  - (७३) दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । दुःख भागी च सतत्तं, व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ मनु ४।१५७ ऋषि—जो दुराचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु हो जाता है ।
  - (७४) सर्वलक्षणहीनोऽपि, यः सदाचारवान् सः । CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

্ব ১৮ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri श्रद्धानोऽनुसूयश्च भतं वर्षाणि जीवति ॥ मनुस्मृति ४।१५८॥ ऋषि टीका — जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचार युक्त सत्य में श्रद्धा और निन्दा आदि दोष रहित होता है वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है।

ये मैंने ७४ प्रमाण केवल महर्षि दयानन्द जी महाराज द्वारा लिखी संस्कारविधि में से दिये हैं।

लेख के अन्तिम भाग में कुछ मन्त्रों तथा ग्लोकों पर ऋषि के ही अर्थ मैंने दिये हैं उनसे सारे लेख तथा उसमें दिये गये प्रमाणों से भाव स्पब्ट हो गया है।

सार यह है कि - उचित ज्ञान और उचित व्यवहारों, आचरणों से आयु बढ़ सकती है और अज्ञान तथा अनुचित आहार-व्यवहार से आयु घट सकती है।

इस विषय पर मैं एक पुस्तक भी लिखना चाहता हूं जिसमें इस लेख से कई गुणा अधिक प्रमाण हो सकते हैं।

### शास्त्रार्थ के मैदान में

लेखकः : शास्त्रार्थ-महारयी अमर स्वामी (अमरानन्द) संन्यास आश्रम गाजियावाद, (उत्तर प्रदेश)

(१) श्री स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ईसाइयों, मुसलमानों और पौराणिकों से भी मुबाहिसे और शास्त्रार्थ करते थे, उनका मुबाहिसा पादरी ज्वालासिंह जी के साथ हो रहा था। स्वामी जी कह रहे थे कि लक्षण-प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः न सु प्रतिज्ञामात्रेण"। आप्रजीव और प्रकृति का लक्षण करिये।

पादरी जी ने कहा—स्वामी जी आप तो हर बात न्याय में ले जाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि—मेरा स्वभाव है कि—मैं हर बात न्यायानुकूल करता हूं आपको न्याय पसन्द नहीं है तो अन्यायानुकूल ही कहते रहिये। श्रोता बहुत हंसे।

(२) स्वामी दर्शनानन्द जी और मौ॰ सनाउल्ला साहिब अमृतसरी का मुवाहिसा था "रूह और माद्दे की कदानत" (जीव और प्रकृति का अनादित्व) स्वामी जी कहते थे कि—जिस वस्तु की उत्पत्ति है, उसका विनाश अवश्यम्भावी है। जिसका आरम्भ है उसका अन्त है। जीव और प्रकृति अनादि हैं और अनन्त हैं, आप उनका आदि मानते हैं तो अन्त भी मानिये या उनको अविनाशी मानते हैं, अनादि भी मानिये, एक किनारे का दिया नहीं होता है।

मौलवी साहिब ने कहा कि—इल्म हिन्दसा की इब्तदा एक से होती है और इन्तहा कहीं नहीं, अरबों खरबों से भी आगे हिसाव जाता है।

स्वामी जी ने कहा — गणित का आरम्भ एक से होता है, ऐसा कहना गलत है। गणित जितना एक से आगे को चलता है उतना ही-और-उसी प्रकार ही-पीछे को भी है, जैसे एक बटा दो, एक बटा चार, एक बटा लाख, एक बटा अरब आदि। मौलबी साहिब इसका खण्डन न कर सके और श्रोता चिकत रहु गये। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

- (३) श्री पंज भोजदत्त जी आयं मुसाफिर का एक मौलवी के साथ मुबाहिसा हो रहा था पण्डित जी ने कुर्आन की बहुत सी आयतें बोली और सब सही बोली। मौलवी से उनका कुछ जबाव तो बन न सका वह बोला कि पण्डित साहिब आपने कुरान गलत पढ़ा—पण्डित जी ने कहा— कि— मैं कब कहता हूं कि मैंने सही पढ़ा—हजरत मुहम्मद साहिब की जिन्दगी में ही कुरान गलत पढ़ने वाले आपस में झगड़ा किया करते थे, हर एक पढ़ने वाला दूसरे पढ़ने वाले को कहता था कि तुम गलत पढ़ते हो। साबित है कि वह किताब ही गलत है। गलत को गलत ही पढ़ा जाएमा। गलत को सही कौन पढ़ सकता है?
- (४) श्री पं० मोजदत्त जी के ज्येष्ठ पुत्र डा० श्री लक्ष्मीदत्त जी आर्य मुसाफिर का मुसाफिर पादरी फ्रेंक जानसन (पं० श्री नीलकण्ठ जी शास्त्री के पौत्र) के साथ महाविद्यालय ज्वालापुर में हुआ—डाक्टर साहिब की दलीलों का खण्डन और उनके सवालों का जवाब पादरी से न वन सका, मुवाहिसे के बाद आंखों में आंसू भर कर पादरी ने कहा—डाक्टर साहिब ! आपके सवालों का जवाब में नहीं दे सका और कोई पादरी नहीं दे सकता है। इनका जवाब है ही नहीं। मेरे दादा (पं० नील-कण्ठ जी) के सामने ये वातें आती तो वह ईसाई क्यों बनते ? डा० साहिब ने छाती से लगाकर पादरी से कहा —आप ईसाईयत को छोड़कर हमारे पास आजाइये।

पादरी ने कहा — डाक्टर साहिव ! अब वहां से आने पर न हमको वह मान मिल सकता है जो मिलना चाहिए और न वह धन मिल सकता है जो ईसाई रहते हुए मिलता है, जो तीर कमान से निकल गया उसका वापिस आना मुश्किल है।

(५) पं० श्री मुरारी लाल जी शर्मा से एक उद्ग्र व्यक्ति ने शंका समाधान के समय कहा —मैं एक लघु शंका आप पर करना चाहता हूं, आप समाधान करेंगे?

श्री गर्मा जी वोले — आप मुंह में ही लघुं शंका क्यों रक्खे हुए हैं, मुंह से वाहर निकालिये।

(६) पौराणिक पण्डित अखिलानन्द ने शास्त्रार्थं में कहा—स्वामी दया-नन्द जी ने यजुर्वेद के भाष्य में लिखा है कि उल्लू पालने चाहियें, आर्य समाजियों ने उल्लू क्यों नहीं पाले ? आर्य पिडत ने कहा—आर्य समाज ने दो उल्लू पाले थे, सो दोनों उड़ गये (भीमसेन और अखिलानन्द की ओर संकेत था) लोग वहुत हंसे अखिला-जी लज्जित हो गये।

(७) रुलियाराम जी अमृतसरी (पौराणिक) ने बहोमल्ली जि॰ स्याल-कोट (पंजाव) में कहा स्वामी दयानन्द जी ने अपने जीवन-चरित्र में लिखा है—मैंने स्वप्न में देखा कि—शिव और पार्वती मेरे पास खड़े हैं। पार्वती जी कहती हैं कि—इस (दयानन्द) का विवाह करा देना चाहिए, शिवजी इसमें सहमत नहीं थे, पार्वती जी अधिक आग्रह करने लगी, स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं कि इतने में मेरी आंख खुल गई और मैं बहुत रोया।

रुलियाराम जी ने कहा—स्वामी दयानन्द जी इसलिए रोये कि – हाय मेरा विवाह होते-होते रुक गया, थोड़ी देर और सोया रहता तो विवाहं हो जाता।

मैंने कहा—श्री रुलियाराम जी ने स्वामी जी की वात का सर्वथा उलटा अर्थ निकालने का विफल प्रयास किया है। उसी स्वलिखित चरित्र में लिखा हुआ है कि घर पर विवाह की तैयारियां होती देखकर ही विवाह से बचने के लिए घर से भागे थे।

शिव पार्वती के विवाह सम्बन्धी सम्वाद को स्वप्न में सुनकर रोने का कारण यह हो सकता है कि मैं तो विवाह से बचने के लिए सम्पत्ति शाली घर और परिवार को छोड़कर भागा था—पर पौराणिकों के देवी-देवता यहां भी सगाई लिए फिरते हैं और स्वप्न में भी पीछा नहीं छोड़ते।

मेरी यह बात सुनकर श्रोता बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता को रोक न सके, खिल-खिलाकर हंस पड़े। रुलियाराम जी सर्वथा फीके पड़ गये।

(८) मियानी जि॰ सरगोधा (पंजाब) में पौराणिक शास्त्रार्थ-कर्ता पं० श्रीकृष्ण जी शास्त्री तथा पतरेड़ी जि॰ अम्बाला में पं॰ माधवाचार्य जी ने मुझको शास्त्रार्थ करते हुए कहा कि आपने दीर्घकाल तक आर्य समाज का प्रचार किया पर आर्य समाजी लोगों ने औज तक आपको ब्राह्मण नहीं माना, अब तक आपको ठाकुर ही कहा जाता है।

मैंने कहा-प्रथम तो ठाकुर शब्द किसी वर्ण का बोधक नहीं है, जन्मना बाह्मण कहलाने वाले विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर कहलाते रहे। उनके

पिताजी महर्षि कहलाते हुए भी महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर कहलाते रहे। संगीत सम्राट पं॰ ओंकारनाथ ठाकुर ही कहलाते रहे।

दूसरे मुझको सारा आर्यसमाज ब्राह्मण मानता है, जन्मना ब्राह्मण कहलाने बाले मेरे अनेकों शिष्य हैं जो गुरु मानते और मेरे पैर छूते हैं, मगर मैं देखता हूं कि आप लोगों के बंश में सैंकड़ों वर्षों से ठाकुरों की जय बोली जाती और ठाकुरों की कल्पित मूर्तियों के भी चरण धो-धो कर चरणामृत पिया जाता है ऐसा देखकर मैं अपने आपको ठाकुर कहलवाना बन्द नहीं करता हूं कि— मैं पूज्य हूं, पुजारी क्यों बनुं?

(१) झांसी में ईसाई-प्रचार-निरोध-सम्मेलन हो रहा था। एक ईसाई पादरी ने एक प्रश्न किया। श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी ने सुन्दर उत्तर दे दिया, उसने दूसरी बार वही प्रश्न दुहराया, पण्डित जी ने और सुन्दर उत्तर दिया, पादरी ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया। पण्डित जी ने ओर अच्छा उत्तर दिया, चौथी बार वह फिर उठकर खड़ा हुआ सभा के प्रधान जी ने रोक दिया कि बस अब आपको समय नहीं दिया जायेगा।

उस पादरी ने श्री देहलवी जी से प्रार्थना की कि मुझको फिर समय दिलवाइये।

श्री पं० रामचन्द्र जी देहलवी ने पूछा कि—पादरी जी ! आप इस जन्म में कुछ अच्छे काम भी न करें और अपने खुदा से अर्जं करें कि—मुझको दूसरी बार जन्म और दे दे तो क्या वह आपको दूसरा जन्म दे देगा ?

पादरी ने कहा - हरगिज नहीं देगा।

श्री पण्डित जी हंसकर बोले कि— फिर आपके खुदा से तो हमारे प्रधान जी अच्छे हैं जिन्होंने आपको तीन बार समय दे दिया।

इस उत्तर से सभा में हंसी का फव्वारा फूट निकला और पादरी लिज्जित होकर चला गया।

(१०) दानापुर (पटना) समाज का उत्सव था। श्री पं० देहलवी जी भी विद्यमान थे। शंकाओं का समाधान करने के लिए उन्होंने ही मुझको नियुक्त कराया था।

ब्हुत शंकाएँ हुई, मैंने सबका समाधान किया। एक विगड़े हुए युवक ने पर्ची में एक ऐसा ही प्रश्न लिखकर दिया—

(प्रथन) औरत और जहर दोनों में कितना अन्तर है ?

मैंने उत्तर दिया—प्यारे युवक ! औरत वह है जिसने तुसको जन्म दे दिया और जहर वह है जो तुमको मार सकता है। एक का अनुभव हो चुका

है दूसरे की परीक्षा करके देखलो, अन्तर तुमको ही नहीं तुम्हारे सारे सम्ब-न्धियों को भी प्रकट हो जायगा । इस उत्तर से लोग वहुत प्रसन्त हुए ।

(११) राजधनवार जिला हजारी बाग (विहार) में पौराणिक पं॰ माधवाचार्य जी के साथ मैंने पुराणों की अवैदिकता सिद्ध करने को शास्त्रार्थ किया। पण्डित अखिलानन्द जी मेरे सामने ऋषि दयानन्द जी के ग्रन्थों को वेद विरुद्ध सिद्ध करने को शास्त्रार्थ में प्रवृत्त थे पर सर्वथा असफल हुए, कहने लगे कि—

मैं भी पहिले आर्य समाजी था और देखिये आर्यसमाज की आज छीछा-लेदर कर रहा हूं। आर्य समाजियों की ओर हाथ घुमाकर कहा—"इस घर को आग लग गई" अपनी ओर संकेत करके कहा—"(इस) घर के विराग से"।

पूज्य श्री स्वामी अभेदानन्दं जी महाराज, श्री पं० आचार्य रामानन्द जी शास्त्री पटना और पं० गंगाधर जी शास्त्री व्याकरणाचार्य पटना उस समय हमारे मंच पर विराजमान थे।

मैंने अखिलानन्द जी की ओर संकेत करके कहा, सत्य है कि ... यह मिट्टी के तेल का चिराग हमारे घर में जलता था, हमारे घर में बदवू फैलाता और हमारे घर की दीवारें काली करता था, हमारे घर को आग इसने भी लगानी आरम्भ की थी। हमने घर को हानि पहुंचने से पहिले ही उस आग को बुझा दिया और इस मिट्टी के तेल वाले चिराग को निकाल कर बाहर कर दिया, अब हमारे घर में बिजली के बड़े-बड़े बल्व (श्री आचार्य रामानन्द जी आदि की ओर संकेत करके कहा) प्रकाश कर रहें हैं और यह मिट्टी के तेल का चिराग उस घर में टिमटिमा रहा है जिसमें घोर अधियारा था।

मेरे इस उत्तर को सुनकर हमारा विद्वत्मण्डल हंसी के मारे लोट पोट हो गया। श्री स्वामी अभेदानन्द जी महाराज जी मुझको सदा सिद्धान्त मार्तण्ड और प्रमाण महाणंव कहा करते थे। यावज्जीवन जब भी मिलते थे इस उत्तर को अवश्य याद दिलाते और बहुत प्रसन्न होते थे।

मैंने शास्त्रार्थ संस्मरण के रूप में कुछ शास्त्रार्थों के चुटकले लिख दिये हैं, पाठकों को इनसे कुछ लाभ भी होगा और मनोरंजन भी होगा। विशेष लाभ के लिए एक "शास्त्रार्थ संग्रह" छपाने का विचार है जिससे अपार लाभ होगा। धन होने पर वह ग्रन्थ छप सकेगा।  पुराने आर्य नेताओं ने अपने घरों को उजाड़ कर आर्य समाज को बनाया था। नये, आर्य समाजी नेता आर्य समाज को उजाड़ कर घरों को बना रहे हैं।

२. पौराणिकों में पुरोहित अपने यज्ञमान को ठगता है। आर्य समाजी यज्ञमान अपने पुरोहित को ठगता है।

३. पौराणिकों में ज्ञानी अज्ञानियों को अपनी आज्ञा में चलाते हैं। आयें समाजी अज्ञानी ज्ञानियों को अपनी आज्ञा में चलाते हैं।

४. पौराणिकों में अपूज्यों की पूजा होती है। आर्य समाज में पूज्यों का अनादर होता है।

४. पौराणिकों में संन्यासी सबसे बड़ा माना जाता है। आर्य समाज में संन्यासी का कोई महत्त्व नहीं है।

६. पौराणिकों में संन्यासी जीवन निर्वाह के लिए निश्चिन्त होता है, आर्य समाजी सन्यासी को जीवन निर्वाह की चिन्ता तो निरन्तर रहती ही है। मरने के लिए भी चिन्ता रहती है कि कहाँ मर्छ।

७. आर्य समाज में एक ओर यज्ञ और योग के नाम पर पाखण्ड प्रवल वेग से वढ़ रहा है। दूसरी ओर राजनीति का राक्षस आर्य समाज को जिन्दा ही खा जाना चाहता है।

"श्री महात्मा अमर स्वामी जी महाराज"

मार्थ समाज को क्षति पहुँचाने वाला आर्य समाजी ही है ।

"प्रिंसिपल हंस स्वरूप जी, डी० ए० वो० स्कूल" चण्डीगढ़

शार्यं समाज वह अस्पताल है, जिसमें मरीज आदमी भर्ती होते हैं,
 तथा फिर इसमें से पारसमणि बन कर विलकुल स्वस्थ निकलते हैं।

स्व॰ महात्मा हंसराज जी

१०. आर्य समाजी अगर खुश हो जावे तो वह धन्यवाद कर देता है। अगर रूष्ट हो जावे तो जीना भी हराम कर देता है।

"लाजपत राय आर्य"

११. आर्य समाजी वही है, जो न खुद चैन से बैठे न किसी को बैठने दे।

स्व॰ स्वामी समर्पणानन्द जी

१२. आर्यं समाजी अपनी बात को आप नहीं मानता तथा अन्यों से मनवाना चाहता है।

"स्वामी मुनीश्वरा नन्द जी महाराज"

१३. दुनियां के विगड़ों को आर्यसमाज सुधार सकता है और विगड़े आर्य समाजी को कोई नहीं सुधार सकता है। ठा० विक्रमिंह

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### प्रार्थना

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव;

त्वमेव सर्वम् मम् देवदेव ॥

मात तुही गुरु तात तुही, पितु भ्रात तुही धन धान्य भंडारो । ईश तुही जगदीश तुही, मम शीश तुही प्रभु राखन हारो ।। राव तुही उमराव तुही, मन भाव तुही अरू नयन को तारो । सार तुही कत्तांर तुहीं, घर वार तुही परिवार हमारो ॥

> स्व० ठाकुर सरदार सिंह जी महोपदेशक (अरिनयां निवासी)

#### भजन

अखिलाधार अमर मुख धाम, एक सहारा तेरा नाम। कैसी सुन्दर सृष्टि बनाई, चन्द्र सूर्य सी ज्योति जगाई। कैसी अद्भुत वायु बहाई, एक से एक विलक्षण काम।। एक सहारा तेरा नाम १।।

सुन्दर सरस सुधा सम पानी, अमृत अन्न खार्ये सव प्राणी।
गुण गार्वे ज्ञानी और ध्यानी, भर्जे निरन्तर आठों याम।।
एक सहारा तेरा नाम।।२॥

पत्र-पत्र रंग रूप निराला, पुष्प-पुष्प में गन्ध विशाला । फल-फल पृथक प्रेम रहे प्याला, लीला तेरी ललित ललाम ।।

एक सहारा तेरा नाम ॥३॥

सज्जन सद्गुण गरिमा गावें, धर्म धुरीण ध्यान में लावें।
कुटिल-कुचील-कुपात्र न पावें, हे जगदीश आपका धाम।।
एक सहारा तेरा नाम।।४॥

आप अमर सत्पथ के स्वामी मैं हूं अमर असत्पथ गामी।
एक नाम के दोनों नामी मैं गुण रहित आप गुण ग्राम।।
एक सहारा तेरा नाम।।।।।।
महात्मा अमर स्वामी जी महाराज

#### भजन

हर दिल में है, वह वसा हुआ, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। न भटक तलाश में जा बजा, जो यहां नहीं तो कहीं नही।। वह निहां भी है वह अयां भी है, वह यहां भी है वह वहां भी है। वह मकीं भी है वह मकां भी है, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।। हर शाखो वर्ग में है निहां, हर गुल में गुन्चे में वह अया। सौ बार कहता है बागबां, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।। वह जमीं में भी है जमाँ में भी, वह मुहीत अर्जों समां में भी। वह मकीं में भी है मकां में भी, जो यहां नहीं तो कही नही। वह है कौन, कहता कि है नहीं, विना उसके कोई भी गै नहीं। विना उसके खल्क रह नहीं, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।। जहां इल्लतो मालूल है, जहां फेल है मफऊल है। फाइल किसे न कबूल है, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। िन सूझ वाला दिमाग हो, और इल्म दिल का चिराग हो। तो जरूर उसका सुराग हो, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं।। मेरी आंख उसका ही नूर है, मेरे दिल में उसका सरूर है। मुझे यह यकीं तो जरूर है, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।। वहीं हर जगह में है जलवागर, हर शय में आता है वह नजर। उसे ढूंढ दिल ही में तू 'अमर' जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

महात्मा अमर स्वामी जी महाराज

भजन

जरूरत क्या उन्हें है सीमो जर की। कि जिस पर आपने नजरे महर की।।

> उसे दुनियां के बन्दों से गरज क्या? गदाई कर चुका जो उसके दर की।।

किसी से क्यों उसे खीफो खतर हो। शरण पकड़ी है, जिसने परमेश्वर की।।

> लगा है इक्क उसका जिस वशर को। उसे परवाह क्या है, अपने सर की।।

जिसे उस खालिके अकवर का डर हो। उसे दहणत नहीं तेगो तवर की।।

> हुआ हो इश्क जिसको उस हंसी का। उसी ने जिन्दगी अपनी ''अमर'' की।।

> > ''अमर स्वामी जी महाराज''

#### भजन

हर दिल में है वह बसा हुआ जो यहां नहीं तो कहीं नहीं। न भटक तलाश में जा बजा, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

> हर रंग में उसका ही रंग है, हर ढंग में उसका ही ढंग हैं। हर वक्त हर जगह संग है, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।

हैं हरेक को वही पालता, वही गर्भ में है सम्भालता। वहीं साफ देखता भालता। जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

> क्या शय कहां से निकाल के और किसमें क्या-शय डाल के। क्या वनाया जिस्म सम्भाल के, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

क्या अजीव कान ओं नाक हैं, क्या अजीव चीज ये आँख हैं। गर वह न होता तो खाक हैं, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

> क्या अजीव शम्सो कमर वने, क्या अजीव लाली गौहर वने क्या अजीव शाखो समर वने, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं।।

क्या अजीव अर्जो समां बने, क्या अजींव कोनो मकां बने । ये उसी से सारे निशां बने, जो यहां नहीं तो कहीं नहीं ।।

> जहां देखो जलवा है रू नुमा, जहां देखो है वही वह अयां। यह अक्ल मन्दों का है वयां, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं।।

है गरीब की वही आह में और वे जुबानों की चाह में। वकस हैं उसकी पनाह में जो यहां नहीं तो कही नहीं॥

वही हर जगह में है जलवागर, हर शय में आता है वह नजर। उसे ढूंढ़ दिल हि में तू "अमर" जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं।।

'अमर स्वामी जी महाराज"

भजन

किस लिये डरती है बुल-बुल चह चहा दिल खोलकर। तू बतासा है न जो, पी जाय कोई घोलकर।।

> आह तेरी में वह ताकत है कि तेरे सामने। सर नगूँ सय्याद होगा, आजमाले वोल कर।।।।।

लूट गया गुलशन तेरा सद हैफ तू खामोश है। ले गया गुलची हजारों वे वहा, गुल रोल कर ॥२॥

मैं नहीं कहता कि तू सय्वाद को गाली सुना। पर यह कहता हूँ कि अवतो वात कर तू तोलकर।।३।।

ताकते सय्याद क्या जो एक लमहा रुक सके। जिस घड़ी चिल्ला उठें, सब दिल जले इक गोल कर ॥४॥

वक्त है अब काम का, होशियार हो देरी न कर।। जल्दतर सब साथियों को ले जगा झकझोल कर।।।।।।

गर तुझे मरना ही है तो मौत कुत्तों की न मर। नाम तू करले "अमर" यह जिन्दगी का मोल कर।।२।।

"अमर स्वामी जी महाराज"

भजन

अय साहिवान वज्म इधर कान कीजिये। अव कौम की तरफ़ भी ज्रा ध्यान दीजिये।।

> तजलील व तहकीर बहुत हो चुकी इसकी। अब और मजल्लत का न सामान कीजिये।।१॥

मर जायेंगे मिठ जायेंगे हम कौम के लिये। मिटने न देगे इराको यह ऐलान कीजिये॥२॥

> आपंस का सीख लीजिये इत्तिहादो इत्तफाक। अपना न अपने हाथों से नुकसान कीजिए॥३॥

अब हो चुकी है मुद्दतों, अपनों से अदावत । अब तर्क घरू जंग का, मैदान कीजिये ॥४॥

> खाते रहे हो आज तक गैरों की ठोकरें। अहवाव व अगयार की पहचान कीजिए।४।

दुश्मन-शक्ल को देखते, डर करके मरिमटे। अर्जुन व भीम भीष्म से वलवान् कीजिए।।६।।

कदमों मैं जिनके खुद व खुद दुनियां झुकाये सर। रामो लेखन श्री कृष्ण सी सन्तान कीजिए।।।।।

इल्मो अकल को देखकर, हैरान हो जहां। गौतम कपिल कणाद से विद्वान कीजिये।।=।।

दिखला के अलुल अज्मियाँ कुछ ऐसी हिकमतें ! विज्ञान से जहान को हैरान कीजिए॥ हा।

कह दो कि "अमर" हैं मरेंगे न रकीवो ! जी चाहे जिस तरह से परेशान कीजिए ॥१०॥

"अमर स्वामी जी महाराज"

#### भजन

काशी में कोई वताते हैं, काबा में कोई कहते हैं।

मैं कहता हूं भटको न कहीं, भगवान हर जगह रहते हैं।।

जो भटके भटके फिरते हैं, उनको न मिले न मिलेंगे कभी।
हर समय उन्हें दर्शन होते, जो गैल ज्ञान की गहते हैं।।२।।
जो सुख सागर से दूर रहें, उनको सुख का सम्पर्क कहां?
वह भाग्यहीन भगवान् बिना, नित नूतन संकट सहते हैं।।२।।
जो पामर पोच पतित पापी, प्रभु प्रेमामृत नहीं पीते हैं।
दुव्यंसनी दुष्ट दुराचारी, दुख दावानल में दहते हैं।।३।।
सद्धर्भी सभ्य सदाचारी, सत्पुरुष 'अमर' पद पाते हैं।
भगवान् भक्त सुजनों के लिए, सुखस्रोत सदा ही बहते हैं।।४।।
अमर स्वामी जी महाराज 'अमर'

#### आर्टी वीरों की भावनायें --- भजन

आर्य राष्ट्र निर्माण करेंगे, हम अपने बिलदानों से।
गूंज उठेंगे अविन अम्बर, साम वेद के गानों से।।
दबी पड़ी है अपनी संस्कृति भारत के प्राचीरों में।
छूपा हुआ वीरत्व सो रहा, भारतीयवर वीरों में।।
कला और विज्ञान हमारे, छूपे हुए हैं टीलों में।
सूप्त पड़ी हैं सैन्य शक्तियां, राजपूत और भीलों में।।

नव जीवन हम देंगे इनको अपने प्रवल विधानों से ॥१॥

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

इस छाती पर झेला हमने, है ईरानी तीरों को । किया पराजित कई बार, हमने यूनानी वीरों को ॥ बार बार कुंठित कर डाला, हूणों की शमशीरों को । मुंह की खानी पड़ी सदा ही, शक जैसे रणधीरों को ॥

विजय प्राप्त की कन्यायें ली हमने रिपु बलवानों से ।।२।।
आयं वीर बन जो प्रण ठाना, उसको पूर्ण करेंगे हम ।
करे कोई अवरुद्ध मार्ग में, किंचित नहीं डरेंगे हम ।।
देश विदेशों में भारत का, उज्वल भाल करेंगे हम ।
भारत मां की विपदा सारी, देकर शोश हरेंगे हम ।।
श्रुति संस्कृति सर सरसायेंगे खेल खेलकर प्राणों से ।।३।।

अमर स्वामी जी महाराज "अमर"

नोट—"निजाम हैदराबाद जेल को जाते समय"
पूज्य महात्मा अमर स्वामी जी महाराज कृत
"अमर नजम"

(किसी पर विला बजे जुल्मों सितम करने का दुष्परिणाम)

#### नजम

कायम 'िनजाम" रह चुका, हो चुकी हुकमरानियां। जुल्मों सितम बिलावजह मिटने की हैं निशानियां।।

मेरा कहा गलत सही, फिर भी ये वात ठीक है। जुल्मों सितम से मिट गई, राजो की राजधानियां।।१।।

बूढ़ों ने बढ़ के धर्म पै कुबा बुढ़ापा कर दिया। आयेगी काम कब कहों, चढ़ती हुई जलानियां ॥२॥

ये तो बता दो बात वह, क्या थी जो गढ़ चित्तौड़ में। जिन्दा चिता में जल गई चौदह हजार रानियाँ॥३॥

जीना उन्हीं का ठीक है, मरना उन्हीं का खूब है। करते हैं धर्म के लिए कुर्वा जो जिन्दगानियां।।

जग में रहेंगी आर्यों आपकी "अमर" कहानियां। जड़ से मिटेगी एक दिन जालिम की सितमरानियाँ।।४।।

"अमर स्वामी जी महाराज"

पिसर गो इल्मी हुनर से दूर है, अपने कामों से बहुत मणहूर है।
नेक सब डरते हैं उसके नाम से, सब बदों की आँख का वह नूर है।।
वाप से माँ से फकत इतना हैं काम, दो-बरना कुछ न मुझसे दूर है।
किस लिए तुमने मुझे पैदा किया, खिदमते महमां सदा दस्तूर है।
मैंने कब दी थी तुम्हें दरख्वास्त यह, मुझको बुलवाना जनाव जरूर है।
दीनो-दुनियाँ से नहीं मतलब उसे, रात दिन मयके नशे में चूर है।।
वह न झुक सकता किसी के सामने, पुर तकब्बुर है बड़ा मगरूर है।
है बहुत महनत मशक्कत से गुरेज लेके देना भी नहीं मंजूर है।
ऐसे फरजन्दो से वे औलाद खूब, चाहे दौलतमन्द है मजदूर है।
तू 'अमर' रहना नहीं मरना है मर, यह तेरी औलाद तेरा कसूर है।

'अमर स्वामी जी महाराज

### भजन (बच्चे के जन्म दिन पर)

तुम कौन हो और कहां के? कौन पुराना नगर छोड़ इस नये नगर में झांके।। किस माता का दूध पिया था । कौन पिता से प्यार लिया था।। किस गुरु से शिक्षा पाई थी, राजा कौन वहां के ।।१।। यह कुछ याद नही आता है, अन्य नवीनों से नाता है। मात-पिता-भाई-सम्बन्धी सब कुछ नये यहाँ के ।।२।। आओ-आओ प्यारे आओ इस घर के स्वामी बन जाओ। गुणी और गुणवान बनो तुम, भूषण भारत माँ के ॥३॥ आर्य जाति का सुयश बढ़ाओ, धर्म ध्वजा जग में फहराओ। देश-विदेश सभी गुण गावें यहाँ के और वहां के ॥४॥ राम सदृश गृणवान बनो तुम, व्यास सदृश विद्वान बनो तुम कर्ण भीम, भीष्म-अर्जुन सम वीर वहादुर बाँके ।।५।। मुख स्वरूप प्रश्नु के प्यारे हो, सुखी रही दुख से न्यारे हो। सब प्रकार भंडार भरे हों सब सुख हों दुनियाँ के ॥६॥ तुमसे भारत माँ की जय हो; तुमसे शत्रु पक्ष का क्षय हो।

तोप-तीर तलवार सम्भालो वम के करो धमाके ॥७॥ सौ बर्षों से अधिक जियो तुम ईश प्रेम पीपूष पियो तुम । "अमर" कीर्ति के वजें सभी जगह, नित-नित ढ़ोल ढ़माके ॥६॥ "अमर स्वामी जी महाराज"

भजन

### म्रायं समाजियों से:-

हम तो कहते हैं कि, आपस में लड़ाई क्यों हो। मेल होता है तो हो, लोग हंसाई क्यों हो।।

> आजकल मेल मुहब्बत ही चाहते हैं सभी। फिर यहां भाई से भाई की जुदाई क्यों हों।। हम तो हैराँ हैं परेशाँ हैं अजब हालत है।

धर्म के जानने वालों में लड़ाई क्यों हो।।

धर्म का भूठ वहाना वना इज्जत पै लड़ें।

ऐसे लोगों में बताओ तो सच्चाई क्यों हो।।

गैर लड़ते हैं तो लड़ते रहे परवाह नहीं। दुश्मने जाँ किसी भाई का ही भाई क्यों हो।।

एक का एकं, हर इक काम में मुखालिफ हो। ऐसे हालत में दोनों की भलाई क्यों हो।

काम करना है तो कुछ कर लो मगर जिद न करो। तुम मरो या "अमर" हो जाओ, तवाही क्यों हो।।

"अमर स्वामी जी महाराज"

भजन

### (ब्रायं समाज की पुकार ब्रायं समाजियों से

हो चुकी आपस की बस तकरार रहने दीजिए।।
आये दिन की जूतियां पैजार रहने दीजिए।।
क्यों पड़े हो हाघ धोकर जान के पीछे मेरी।
मुझको जिन्दा ऐ मेरी सरकार रहने दीजिए।।
हो चुकी हिकमत तुम्हारी बस करो रहने भी दो।
हजरते ईसा मुझे बीमार रहने दीजिए।।

अपने घर में तो हजारों तीर तुम बरसा चुके। दुश्मनों के लिए भी दो चार रहने दीजिए॥ आफ्की हालत पैं दुश्मन हंस रहे हैं देख लो। कुछ तो नीचा ही सरे अगयार रहने दीजिए॥

> वह "अमर" पद पा गया जिसने दिया मुझको फरोग इसलिये किस्मत मेरी वेदार रहने दीजिए।।

> > "अमर स्वामी जी महाराज"

#### भजन

हंसती है सारी दुनियाँ रंगत है जाफरानीं। वर्बाद कर रहे हो चढ़ती हुई जवानीं।। तिफलाना कौड़ियों में सीमाव रेजियां कीं। बदअस्ल सीपियों में कीं मश्क दुर फिशानी।।



नादानियों की हद है, भर-भर के चुल्लुओं में।
हाथों से अपने फैंका खुद आवे जिन्दगानीं।।
हाथों से तुमने अपनी चलमी मशीन तोड़ी।
पुर्जे तमाम ढीले, वेकार है कमानीं।

गो लाख तुम खुपाओ, खुपती है कव ये वातें। झैपी हुई सी आँखें, करती हैं, मिस्ल ख्वानीं॥ कमजोरियों के वाइस वदहाल-हाल है अव। हर दम लगे हुए हैं, अमराज नागहानीं॥

> क्या खाक जिन्दगी है, कुछ जिन्दगी नहीं है। ये जिन्दगी तुम्हारी, है मौत की निशानीं।।

> > "अमर 'स्वामी जी"

#### नज्म

(कोमी शहीदों को शिकायत कोंम वालों से)

मिट्टी हुई जिनके लिए बरबाद हमारी। अफसोस! उन्हें खाक नहीं याद हमारी।।

है धर्म से ज्यादा तुम्हें वेटों से मुहब्बत । श्रीलाद वालों क्या, न थी औलाद हमारी ॥ दौलत के नशे ने तुम्हें, मद होश कर दिया।
दौलत से थी तिबयत न कभी झाद हमारी।।
क्या हम नहीं कर सकते ये इन्कार धमें से।
जब काटते थे गरदने जल्लाद हमारी।।
हम धमें पर मारे गये पर आह तक न की।
हड्डी ही थी छाती, न थी फौलाद हमारी।।
हम चाहते हैं धमें पर हर एक फिदा हो।
पर आप तो सुनते नहीं फरियाद हमारी।।

कायम रखोगे धर्म को कायम रहोगे सव। तब ही रहेगी कौम भी आबाद हमारी।।

समझा न करो मर गये हम सारे "अमर" है। अब हो गयी है आत्मा आजाद हमारी॥

"अमर स्वामी जी महाराज"

भजन

(विलावल ताल-तीन)

सोच समझ कर पग धर मग में। लाग न जाय शूल कहीं पग पग में।।

पाँच ठगों से सावधान रह,
अपना समझ न इनको जग में।
नजर बचत सब धन हर लेंगे,
कपट भरा इनकी रग-रग में॥ सोच०

यथा योग्य व्यवहार करो तुम, समझो भेद साधु और ठग में। विना विचारे कमं किया तो, संकट है, भय है, डग-डग में।। सोच०

> मन की चंचलता को त्यागो, जैसी चंचलता है खग में। निश्चित धर्म मार्ग में मुख है, दुख है संशय में डगमग में।। सोच०

> > -अमर स्वामी जी महाराज

### १३६ हिन्दी किया निर्मान

दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा तू है। पर गजव ये है कि, इस दिल से भी न्यारा तू है।

दिल दुखाने का भी दानां में करूँ किस पै करूँ। दर्दे दिल तू ही है, और दिल भी हमारा तू है।।१।।

मुझको तेरे सिवा कोई भी नजर आता नहीं। रोशनी जिसमें है, आँखों का वो तारा तू है ॥२॥

तू "अमर" है कभी मरता नहीं, हम मरते हैं। मरने वालों के लिए एक सहारा तू है।।३।।

"अमर स्वामी जी महाराज"

#### भजन

कलेजा थाम कर सुन लो चमन वालो सदा मेरी। उड़ाना चाहता सय्याद गर्दन वे खता मेरी।।

में इस गुलशन की बुल-बुल हूँ यही है गुलिस्तां मेरा। मुह्ब्बत मिट नहीं सकती वतन से महरवां मेरी ;।

बहुत मिन्नत समाजत की खपाये जिस्मो जां अपने। मगर अफसोस है, महनत गई मव रायगां मेरी।।

मैं अपने मुलक की हालत जमाने को सुनाता हूँ। जुवां क्यों बन्द करते हो यहां मेरी वहां मेरी ।।

खता मेरी यही है, वेखता हूं मैं जमाने में। हकीकत हो गई है साफ खलकत पर अयां मेरी

सदाकत

ये कहते हैं सुना देंगे तेरी भी दास्तां गम की। मजा जब है कि खुद आकर सुनें वो दास्तां मेरी।।

मुझी को ले चलो साहिब मैं खुद उनको सुना दूंगा। अजब ढंग का मेरा मजमू अजब तर्जे वयां मेरी।।

यूं कहने को तो कह दोगे कि अब इसको रिहा कर दो। कहां से लाओगे—साहिब दहन मेरा जुवा मेरी।। "अमर" हूँ सर बकक रहता हूं, मुझको मौत का क्या डर। जान लेंगे आप वक्त इम्तिहा मेरी।।

"अमर स्वामी जो महाराज"

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

## वक्त पर निकले किसी से कम नहीं (ले॰ कुवर शत्रुञ्जय सिंह जी एम॰ ए० चौहान)

वह यह कहते थे कि इनमें दम नहीं। वक्त पर निकले किसी से कम नहीं।।

हर नगर भारत का बसता देख लो। हर युवक को कमर कसता देख लो।। क्या कभी देखे इन्होंने बम नहीं। वक्त पर निकले किसी से कम नहीं।।

हम मसल डालेंगे पाकिस्तान को । हम कुचल देंगे सरे शैतान को ॥

अब कदम सकता हमारा थम नहीं। बक्त पर निकले किसी से कम नहीं।

टैंक को समझे डबल रोटी जवान । सैंकड़ों को खा मिटा डाली थकान ।।

> बीर क्षत्रिय हैं भगोड़ें हम नहीं। बक्त पर निकले किसी से कम नहीं।

बमों जैटों और टेंकों का गरूर। कर दिया दम भर में हमने चूर-चूर।।

> चल सका घुसपैठ का ऊधम नहीं। वक्त पर निकले किसी से कम नहीं।

देखकर दुनिया हमें हैरान है। पांव तोबा के पड़ा मैतान है।

> सामने कोई सकेगा थम नहीं। वक्त पर निकले किसी से कम नहीं।

### माज मार्य का कर्त्तव्य

दुष्ट देश द्वोहियों को दर दर मंगादे भीख, दस्यु दानवों के दल दाल सा दलेजा तू। संकट में डाल दे समग्र शत्रु सैनिकों को, छेद छेद छातियों को सेल से सलेजा तू।।

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.